Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विश्ववि shwavi

स्च

ारियों की

स्तकों के हा दायित

ाग में ह

CC-0. Gurukul Kangri Co



Printed by Jai Krishna Das Gupta at the Vidya Vilas Press, Benares.

क्तवि

कूम विश

मदं

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar



श्रीगणाधिपतये नमः॥

# अथाग्निष्टोमपद्धतिः।

-1411421114111

# आध्वर्यवपद्धतिः।

लदमीनृसिंहिपतरौ गुरुन्नत्वाग्रजांस्तथा ।
अग्निष्टोमस्य सरिणं वच्ये कर्कानुसरिणीम् ॥
अग्निष्टोमं चिकीर्षुरादौ भूमि पूजयेत् । तद्यथा—कर्ता सपत्नीको
गुरुविप्रदेवज्ञशिलिपसमेतः पृजासामग्रीं गृहीत्वा सोमारम्भात्
गारुयोतिर्विदादिष्टे सुमुहूर्ते पूर्वाह्ने उक्तलक्षणलितायां भूमो
गत्वा गुर्वाद्यनुज्ञातः कुशहस्तः कुशेषूपविश्य आचम्य प्राणानायम्य
देशकालो स्मृत्वा अमुकगोत्रोऽमुकप्रवरान्वितोऽमुकशर्मा सपत्नीकोऽहं
करिण्यमाणाग्निष्टोमसंस्थज्योतिष्टोमयागोपयोगिप्राच्यादिदिक्साधनपूर्वकशालायतनादिनिर्मातुं तदङ्गतया विहितानि स्वस्तिवाचनभूमिकुर्मानन्तवराहिविश्वकर्मपुरोहितदैवज्ञपूजनानि करिष्ये।

तत्रादौ(१)निर्विध्नतासिद्ध्यर्थं गणपतिगौरीपूजनं करिष्ये । यथो-क्तविधिना गणपतिगौरीपूजनस्वस्तिवाचने विधाय अक्षतपुत्रे भूमि-कूर्मानन्तवराहान् पूजयेत् । यष्टृहस्तपरिमिते काष्टे गज इत्याख्ये

विश्वकर्माणं प्जयेत्। आदौ भूमेः—

चतुर्भुजां ग्रुक्लवर्णां कूर्मपृष्ठोपरिस्थिताम् । प्रसन्नवद्नां चक्रग्रलशङ्कादिधारिणीम् । इति ध्यानम् । आगच्छ सर्वकल्याणि वसुधे लोकधारिणि । लोकदत्तासि पृथिवि कश्यपेनाभिवन्दिते ॥

इत्यावाहनम् । स्योनेति पूजनम् । "ॐ स्योना पृथिवि नो भवानृत्तरा निवेशनी । युच्छ्रां नः शर्म सप्रयाः" ( शु० य० सं० ३६।१३ )।

<sup>(</sup>१) पतच सर्वकर्मस्वादौ कर्तव्यं निर्विष्ठार्थत्वात् । "न ऋते त्वित्क्रियत" (ऋ १०।१०।११२।९) इति मन्त्रलिङ्गाच । "सर्वकर्मसमृद्धवर्थमादौ पूज्यो विनायक"इति स्रेङ्गात्, नार्चितो हि गणाध्यक्षो यज्ञादौ यत्सुरोत्तमाः । तस्माद्विष्टं समुत्पन्नमाकस्मिक-मिदं खल्वि"ति पात्राच, "विलोक्य विष्टेशविधि तदेश्वरः"इति (भा०८।७।८)शुकोकेश्व ।

### अग्निप्रोमपद्धतौ-

आध्वर्यवपद्धतिः ।

पूजान्ते-उद्धृतासि वराहेण कृष्णेन शतवाहुना। दं पृष्ठितीलया देवि यज्ञार्थं प्रणमाम्यहम् ॥

इति प्रणमेत् । ततो दिधदूर्वायवफलपञ्चरत्नयुतं जलं ताम्रादिपात्रे

गृहीत्वा विशेषार्ध(१) दद्यात् ।

2

ब्रह्मणा निर्मिते देवि विष्णुना शङ्करेण च। पार्वत्या चैव गायज्या स्कन्देन वरुणेन च। यमेन पूजिते देवि धर्मस्य विजिगीषया। सौभाग्यं देहि पुत्राँश्च धनं रूपं च पूजिते। गृहाणार्धं मया दत्तं प्रसन्ना शुभदा भव। भूम्ये नमः इदमर्घ(२) समर्पयामि ॥

ततो गन्धपुष्पपायससक्तुलाजैः सघृतैः सदीपैर्युक्तं महावितं दद्यात्। "ॐ भूरसि भूमिरस्यदितिरसि व्विश्वधाया व्विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री। पृथिवीं युच्छ पृथिवीं दूर्ठ०ह पृथिवीम्माहिर्ठ०सी(: (शु०य० सं०१३।१८)

उपचारमिमं तुभ्यं ददामि परमेश्वरि । भक्त्या गृहाण देवेशि त्वामहं शरणं गतः॥

ततः कुर्मानन्तवराहादीनां(३) नाममन्त्रेण पूजनम् । विश्वकर्मपूजन मिप नाममन्त्रेण । ततः पुरोहितपूजनं दैवज्ञस्य च, ताभ्यां गोप्रदानम् । शिल्पिनं संतोष्य भूयसीं सङ्कल्प्य ब्राह्मणान् भोजयेत् । इति भूमिपूजनम्।

(१) आवाह्य "भुरसी"ति पुष्पाञ्जलिं दत्वा प्रणम्यार्घं दत्वा भुरसीति भूमि सम्पूज्य पूजां निवेद्य बल्लि दत्वा प्रार्थयेदिति क्रमो रुद्रकल्पद्रमे (३५३ पत्रे )।

(२) अत्र यकाररहित एवार्धशब्दो वाजसर्नेयिभिः पठनीयः पारस्करसूत्रे तथैव प्रायशो दर्शनात्।

. "आपः क्षीरं कुशायाणि द्धिदृवीक्षतास्तथा । फलं सिद्धार्थकांश्रव अघींऽष्टाङ्गः प्रकीर्तित" इति ।

( ३ ) श्रीवराहस्य यज्ञात्मतां प्रपञ्चितं श्रीमद्वागवते (स्कं० ३। अ०१३ श्लो० ३५-३८) "रूपं तत्रैतन्नतु दुष्कृतात्मनां दुर्दर्शनं देव यदध्वरात्मकम् । छन्दांसि यस्य त्वचि वर्हिरोमस्वाज्यं दृशि त्वङ्घिषु चातुर्होत्रम् ॥ खुक् तुण्ड आसीत्स्रवाईश नासयोरिडोदरे चमसाः कर्णरन्ध्रे। प्राशित्रमास्ये यसने यहास्तु ते यचर्वणं ते भगवन्नशिहोत्रम् ॥ दीक्षाऽनुजन्मोपसदः शिरोधरं त्वं प्रायणीयोदयनीयदृष्टः । जिह्वा प्रवर्ग्यस्तव शीर्षकं कतोः सभ्यावसथ्यं चितयोऽसवोहि ते ॥ सोमस्तु रेतः सवनान्यवस्थितिः संस्थाविभेदास्तव देव धातवः। सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धिस्त्वं सर्वथज्ञकतुरिष्टवन्धनः" ॥ इति ।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

प्रागुप

#### विहारनिर्माणकारिकाः।

आध्वर्यवपद्धतिः।

ततस्तत्र समे देशे सङ्कुच्छायादिना प्रागुदक्सूत्रे संसाध्य प्राक्सूत्रे प्रागुपचारं विहारं रचयेत्।

अथ विहारनिर्माणम्—

पाने

र्भी।

=)

म्।

पूज्य

इतः परं तु सौमिक्या वेदेर्मानं मयोच्यते। द्विपदः प्रक्रमस्तत्र पदं तु त्रिविधं मतम् ॥ १॥ तिथ्यर्कपङ्क्तिकरजैर्याद्यं तद्धि यथायथम्। अरितना सदोमानं सर्वत्र प्रक्रमेन हि॥ २॥ पृष्ठवां विधायापरेऽन्ते विमितं चतुरस्रकम्। दश द्वादश वा दैध्यें विस्तारे स्युररत्नयः ॥ ३॥ शाला वा दशविस्तारा दैध्यें च द्विगुणा मता। तस्यानुदग्दिग्द्वाराणि त्रीणि स्युद्धिकराणि हि ॥ ४ ॥ तस्मात्प्रत्यग्वहिस्तद्वत्पञ्चारिनमितं मितम्। तथवोदक्स्यात्तन्मध्ये गर्तश्च करसम्मितः ॥ ५ ॥ तयोस्तु द्वारमेकैकं प्रागुद्ग्वा यथारुचि । विहारः प्राकृतस्तस्मिन्विशेषस्त्वधुनोच्यते ॥ ६ ॥ पूर्वद्वार्भध्यतः पश्चात्प्रक्रमद्वितये भवेत्। मध्य आहवनीयस्य पश्चात्सप्तान्तरे पुनः॥ ७॥ मध्यः स्याद् गाईपत्यस्य, शेषं प्राकृतमीरितम् । तन्मध्ययोरुद्क्शङ्कू स्यातां सार्द्धकरद्वये ॥ ८ ॥ तौ मध्यौ खरयोस्तौ च वेदास्रौ करसंमितौ। पात्याद्दिणतः प्रान्ते खर उच्छिष्टसंज्ञकः ॥ ६॥ द्विणाप्रवणोऽब्ध्यस्रः सर्वेऽपि द्वयङ्गुलोब्रिताः । पूर्वद्वार्भध्यतः शङ्कः पुरस्तात्प्रक्रमत्रये ॥ १० ॥ सोऽन्तः पात्यो महावेदेः पश्चिमप्रान्त इष्यते । तस्मादुभयतः श्रोणी तिथिपकमसम्मिते ॥ ११ ॥ वाऽर्धसप्तदशेषु स्तो वेदेः प्राशस्त्यमिञ्छतः। अन्तः पात्यात्पुरः शङ्कः षट्त्रिंशत्प्रक्रमेषु तु ॥ १२ ॥ तस्मादुभयतः स्यातां द्वादशप्रक्रमेंऽसकौ। अन्तः पात्यात्पुरः सार्द्धप्रक्रमे सदसोऽवधिः ॥ १३ ॥ तस्मादुभयतः श्रोणी नवारत्नौ ततः पुरः । नवारत्नौ ततस्तद्वदंसौ द्वारद्वयं भवेत्॥ १४॥ पत्यात् षद्सु प्रक्रमेषु पुरः शङ्कस्ततः पुनः। एकविंशत्यङ्गलेषु शङ्कस्तदक्षिणोत्तरा॥ १५॥

3

8

### अग्निष्टोमपद्धतौ-

आध्वर्यवपद्धतिः। पृष्ठया, तस्यां घिष्णियाः स्युः, शङ्कोर्द चिणतो भवेत्। मध्यः शास्तुस्तु धिष्णयस्य अरत्नौ सनवाङ्गुले ॥ १६ ॥ पृष्ठयाराङ्कोरुद्कपञ्चात्रादौ शङ्कुर्नवाङ्गुले । षट्त्रिंशदङ्गुले तस्मादेवं शङ्कुचँतुष्टयम् ॥ १७ ॥ पते मध्या घिष्णियानां, विस्तारोऽष्टादशाङ्गुलः। वेदाङ्गुलोचा वेदासाः पट् घिष्एयाः सदसि स्मृताः ॥ १८॥ शङ्कोः प्रक्रमषट्कस्थादक्षिणा तु करत्रये। भवेदौदुम्बरीगर्तः प्रक्रमो हि महानयम् ॥ १६ ॥ षट्त्रिंशतप्रक्रमे शङ्को मध्यो यूपावटस्य तु। तस्मात्पश्चात्पदे राङ्कः पञ्चारत्नौ पुनस्तथा ॥ २० ॥ शङ्कोरुभयतो वेदिश्रीएयंसाः पद्पश्चके। सर्वतः सा दशपदा स्यादुचा चतुरङ्गुळा ॥ २१ ॥ चतुर्विंशत्यङ्गुला वाऽथवा षट्त्रिंशदङ्गुला । तत्पश्चात्रिप्रक्रमान्ते राङ्कर्दशसु चापरः ॥ २२॥ तयोः शङ्कोरुभयतः श्रोएयंसौ दशभिः पदः। पूर्वपश्चिमदिग्द्वारं हविर्घानं कटैर्चृतम् ॥ २३ ॥ दशप्रक्रमद्घं तचतुरस्रं समन्ततः। तस्मिन्दित्तगपूर्वार्द्धमध्यमध्यं करात्मकम् ॥ २४ ॥ वेदास्त्रमस्त्रिषु छिद्राण्यर्कव्यासानि चाचणया। संभिद्यात् तेह्युपरवाः, सम्यक् चेत्पूर्वयो र्न हि ॥ २५ ॥ खरस्तद्ये वेदास्रः पात्रार्थोऽरत्निसम्मितः। हविर्धानोत्तरश्रोणेरुद्क् कमचतुष्टये ॥ २६॥ शङ्कः, सोऽग्नीन्मग्डपस्य स्तम्भो नैर्ऋत्यधिष्ठितः। पञ्चारितर्मग्डपः स्यान्मध्ये कुग्डं तु घिष्ग्यवत् ॥ २७ ॥ मार्जालीयोऽप्येवमेव दक्षिणश्रोणितो भवेत्। तन्मध्ये घिष्एयवद्वेदेः प्रान्त उच्छिष्टवत्खरः ॥ २८ ॥ पेन्द्रीयाम्योष्टत्तरस्मिन् द्वार्द्धयं दक्षिणे ह्युदक्। महावेदेरुत्तरांसादुदक् स्यात्त्रिशदङ्गुले ॥ २८ ॥ शङ्कः,स्तस्मात्पुनः पश्चाच्छङ्कः स्यात्त्रिष्वरत्निषु । मध्यश्चात्वालगर्त्तस्य स स्याद् द्वात्रिशदङ्गुले ॥ ३० ॥ तदुत्तरेण शामित्रं यथायोगं तु तन्मितिः। वेदेः खातस्त्र्यङ्गुलः स्यात्पृष्ठया भूमिसमा मता ॥ ३१ ॥ युपावटात्प्रत्यगर्कप्रक्रमेषृत्तराननी ।

र्ग्व विश्व विश्व विश्व

ाणा

#### विहारनिर्माणकारिकाः सङ्कलपश्च ।

11

4

आध्वर्यवपद्धतिः। प्रादेशव्यासो गर्त्तः स्यादुत्करो यज्ञिये कतौ ॥ ३२ ॥ इति प्रक्रममानेनेरिता वेदिस्तु सौमिकी। अथैतद्रुपयोगिन्याः प्राकृत्या मानमुच्यते ॥ ३२ ॥ पृष्ठगायामधिकन्यासवृत्तं नर्थस्य कल्पयेत्। तन्मध्याद्रसुरुद्रार्कान्यतमप्रक्रमेष्वथ ॥ ३३ ॥ हस्तमात्राच्ध्यस्रमध्यः प्रक्रमो द्वाद्शाङ्गलः । कुण्डमध्यान्तरालांगुं सस्वषष्टं भजेत्त्रिया ॥ ३४॥ नियम्यान्तो मध्यराङ्कोर्वर्त्मैकं दक्षिणा नयेत् । स मध्यस्तदुदङ् नन्दाङ्गुले वृत्तं प्रकल्पयेत् ॥ ३५ ॥ सपादाष्ट्रिञ्यासं तद्दक्षार्धं धनुराहति । वेदास्रमध्यात्पूर्वस्मात्परस्माद्वापि शङ्कतः ॥ ३६॥ पश्चाद्वेदिस्त्र्यरित्वस्तच्छ्रोणी उभयतस्ततः । करद्वयमिते अंसौ सार्धहस्तौ तथा पुरः ॥ ३०॥ श्रोणितः पार्श्वयोर्भच्यौ सार्द्धहात्रिंशदङ्गुले। पञ्चचत्वारिशद्वयासार्धयोः सङ्ग्रहयोर्मतौ ॥ ३८॥ सभ्यावसथ्ययोः कुण्डे वृत्ते च नर्यसंमिते । वृत्तवेदास्त्रयोश्चोदग् यथा सम्भवमीरिते ॥ ३१ ॥ उदगंसात्पश्चिमेनोत्करो गर्तः षड्डुलः । अर्कोच्छिताश्चतुर्व्यासा मेखलाः कुण्डसन्निभाः॥ ४०॥ वेद्याः खातस्त्रयङ्गुलादिरखातौ सङ्ग्रहौ मतौ। वेद्यां सर्वो वहिः सर्वो वहिरन्तश्च भागतः ॥ ४१ ॥ त्रिविधोऽस्त्याहवनीयो वेदिः सर्वत्र तावती । वेदास्न आहवनीयो, वृत्तार्धं दक्षिणस्य च ॥ ४२ ॥ त्रीणि कुएडानीतराणि वृत्तान्युक्तानि धीमता । प्राकृतस्य विहारस्य विश्वयैषोपकल्पना ॥ ४३ ॥ एवं विहारं सम्पाद्य यज्वा यष्ट्रं समारभेत् ॥ इति ।

अथ ज्योतिष्टोमप्रयोगः। तत्र प्रथमप्रयोगे स्वस्तिवाचनादिमातृपूजाविक्रमाभ्युद्यिकश्राद्धं नियमेन, द्वितीयादिप्रयोगे तु गणपतिगौरीपृवनस्वस्तिवाचने एव, आभ्युद्यिकश्राद्धं विकल्पेन ।

ततः सुत्योपसद्दीक्षाद्यनुरोधेन सुमुद्धर्ते कर्ता सपत्नीको देवतागुरु-वप्रादीन्नमस्कृत्य निर्णेजनान्तं वैश्वदवं च कृत्वा कुशहस्तो गाईपत्य-य पश्चात्पृष्ठवाया उत्तरतः कुशेषु शान्तिपाठपूर्वकमुपविश्य आचम्य ।।णानायम्य सुमुखश्चेत्यादि देशकालौ स्मृत्वा अमुकगोत्रोऽमुकप्रव- 8

### अग्निष्टोमपद्धतौ--

आध्वर्यवपद्धतिः ।

रोऽमुकशर्मा सपत्नीकोऽहं करिष्यमाणाग्निष्टोमसंस्थज्योतिष्टोमाङ्गतया विहितानि स्वस्तिवाचनमातृकापूजनवसोद्धारापूजनायुष्यमन्त्रजपना-न्दीश्राद्धानि करिष्ये। तत्रादौ निर्विध्नतासिद्ध्यर्थं गणपतिगौरीपूजनं करिष्ये। इति संङ्कल्य प्रयोगद्रपेणायुक्तविधिना तानि कृत्वा यवाक्षत-फलसुवर्णजलहस्तः प्रधानसङ्करणं कुर्यात्।

अथ प्रधानसङ्कराः । अमुकगोत्रोऽमुकप्रवरोऽमुकशर्मा एयशतगवदक्षिणेन वासोऽश्वदक्षिणेन रथन्तरपृष्ठेन त्रिवृदादिचतुष्ठो-मेनाग्निष्टोमसंस्थेन ज्योतिष्टोमेनाहं यद्ये । दौर्बाह्मएयनिरासार्थ-प्रायश्चित्तपशोः समानतन्त्रेण करणपक्षे सङ्कल्पः । मम स्वीयदौर्बाह्मण्य-निरासार्थं करिष्यमाणस्यैन्द्राग्नपशोरश्लीषोमीयेण पश्चना सहोपालम्भं कुर्वन् हिरएयेत्यादि। एवमेव पत्ते आश्विनोऽप्यहनीयः। तत्रादो ऋत्वि-जो वृणे इति सङ्कल्पयेत्।

# औद्गात्रपद्यतिः

श्रीगणेशाय नमः।

अथाग्निष्टोमसंस्थस्य ज्योतिष्टोमस्य प्रयोग उच्यते ।

ऋत्विगार्षेयोऽनूचानः साधुचरणो वाग्म्यन्यूनाङ्गोऽनितिरिकाङ्गो द्रयसतश्चानतिकृष्णोऽनतिश्वेतः (द्राह्यायणश्रौ० सु० १ पटले १ खं ७ स्॰) (लाट्यायनश्रो॰ स्०१ प्रपाठ०१ करिड॰। ७ स्०) "असी ज्योतिष्टोमेन यद्यते तत्रौद्दात्रं भवता कर्तव्यम्" इति सोमप्रवाकेण प्रार्थित उद्गाता यद्यार्त्विज्यं न चिकीर्षति तदा "नमः सोमाय राज्ञे" इत्युक्त्वा सोमप्रवाकं प्रत्याचक्षीत "न करिष्यामी" ति । यद्यार्त्विज्यं चिकीर्षति तदा तं प्रतिमन्त्रयेत "महन्मे वोचो भर्गो मे वोच यशो मे वोचः स्तोमं मे वोचो भुक्तिं मे वोचः सर्वं मे वोचस्तन्मावतु तन्मा-विशतु तेन भुक्षिषीय" इति । इदं लौकिकं वरणम् ।

यत्रातिथीन्वासयति स आवसथः तं प्रति सोमप्रवाकाय लवणमन्नं

दध्नाऽऽहारयेत् । ( द्वा० श्रौ० १।१।१२)

# हौत्रपद्यतिः।

अथाग्निष्टोमहौत्रपद्धतिः । आर्षेयान्यूनोऽनूचानानृत्विजो सोमेन यदयमाणश्चतुरः सर्वान्वा ( शां० श्री० ५।१।२ )। तद्यथा-ब्रह्मादीन्प्राङ् मुखानुपवेश्य स्वयमुदङ्मुखो यजमानो द्त्तिणभागतः स्थितया पत्न्या सहितो मन्त्रोचारणमात्रेण दैववरणेन वृणीते।

होर में ह

हो चा

> सा मा सा

मरि त्वा

मे

मान

णोवि

कं म न्यस् पक

श्री चिद हष्ट

चष्टे

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

### दैवर्त्वग्वरणम्।

आध्वर्यवपद्धतिः ।

# अथ दैवर्त्विग्वरगाम् ।

अथ वरणम् । तत्रादौ दैवर्त्विग्वरणं मन्त्रोचारणरूपम् । अग्निर्मे होता, आदित्यो मेऽध्वर्युः चन्द्रमा मे ब्रह्मा, पर्जन्यो म उद्गाता, आपो मे हात्रा(१)शंसिनः । रश्मयो मे चमसाध्वर्यवः ।

#### औद्गात्रपद्धतिः।

अथ गृहं प्रत्यागतानामृत्यिजां यजमानो दैववरणं कुर्यात् । अग्निर्मे होता । आदित्यो मेऽध्वर्युः । चन्द्रमा मे ब्रह्मा । पर्जन्योम उद्गता । (स-दस्यपत्ते—आकाशो मे सदस्यः ) । आपो मे होत्रशंसिनः । रश्मयो मे चमसाध्यर्यवः । इदं मन्त्रजपरूपं दैववरणम् ।

#### हौत्रपद्धतिः।

"चन्द्रमा में दैवो ब्रह्मा" इत्युपांग्रु "त्वं मानुषः" इत्युचैः। एवं स-र्वान्। "आदित्यो में दैव उद्गाता त्वं मानुषः। अग्निर्मे दैवो होता त्वं मानुषः। वायुमें दैवोऽध्वर्युस्त्वं मानुषः। प्रजापितमें दैवः सदस्यस्त्वं मानुषः। ऋतवो में दैव्या होत्राशंसिनो यूयं मानुषाः। रश्मयो में चम-साध्वर्यव यूयं मानुषाः" इति दशङ्ख्याकांश्चमसाध्वर्यून्वृणीते। "भगें में वोचो भद्रं में वोचो भूतिं में वोचः श्रियं में वोचो यशो में वोचो मिय भगों मिय भद्रं मिय भृतिर्मिय श्रीमीय यशः" इति वृतो जिप-त्वा(२)। इति दवर्त्विग्वरणम्।

9

ना-जनं

रत-

या

(T-21-21-

य-Fभं

ਗ-

हो

ज ती ण

" यं मे

T-

ส์

[:

ने

<sup>(</sup>१) "महर्त्विग्व्यतिरिक्ता ब्राह्मणाच्छेस्याद्या द्वादशर्त्विजो होत्राशंसिन" इति मानवे ।

<sup>(</sup>२) "किचन्नाहीनानुदेश्य-न्यस्तारिवज्यनीतद्क्षिणानामन्यतम इति पृष्ट्वा प्रतिश्रणोति प्रत्याचष्टे वा" [शां० श्रो० १।१।१०] इति सूत्रशेषः।अस्यार्थः-"भगंम"इत्येवमादिकं मन्त्रं वृत ऋत्विक् जिपत्वानन्तरं जपात्पृच्छिति यदि पूर्वं न ज्ञातो योऽयंयज्ञः कर्तव्यः।
किमयमहीन उत नेति । किच्च्छ्ब्दः कि शब्दस्यार्थे । अनुदेश्यः स उच्यते यः कृत्वाऽ
न्यस्मै जीवते मृताय वा अनुदिश्यते । यथा कात्यायनेनोक्तम् "उखां चेद्विश्रन्त्रियेत सोपकरणमाहिताग्न्यावृता दग्ध्वा नेदिष्ट्यग्नि चित्वा तमस्मा अनुदिशेदित्येक" [ का०
श्रो० २९।१४।१ ] इति । न्यस्तार्त्विज्यस्तु न्यस्तं परित्यक्तमार्त्विज्यं यस्मिन्नन्येन केन
चिद्यजमानस्य दोषेण । नीतासु दक्षिणासु यः शेषः स नीतदक्षिणो यज्ञशेषः । एवं दृष्टादृष्टदोषपरिहारार्थम् । यद्यतेषामन्यतमो न भवति ततः प्रतिश्वणोति । इतस्था प्रत्याचष्टे । प्रतिश्रवः क्रियाभ्युगगमः। प्रत्याख्यानं तद्विपर्ययः।

6

### अग्निष्टोमपद्धतौ-

### आध्वर्यवपद्धतिः।

ग्रथ मानुपर्त्वग्वरगाम् ।

तत्रादौ(१)यजमानः सोमप्रवाकस्य उदङ्मुखोपविष्टस्य दक्षिण् जान्वालभ्य गोत्रामुकर्शमन् अस्मिन्नत्रिष्टोमसंस्थे ज्योतिष्टोमे सोमे त्रं सोमप्रवाको(२) भवेति वदेत्। भवामीति तेन प्रत्युक्ते तं मधुपर्कादिनाः प्रमन्त्रकमर्चयेत्। ततः सोमप्रवाको होतृगृहं गत्वा अमुकशर्मणः सोमो भविष्यति तत्र भवता होत्रं कर्त्तं व्यमिति वदेत्। एविमतरान्। आध्वः र्यवम् ,ब्रह्मत्वम् , औद्गात्रम् ,प्राशास्त्रम् ,प्रतिप्रस्थात्रीयम् , ब्राह्मणाच्छं-सीयम् , प्रस्तोत्रीयम् ,अच्छावाकीयम् , नेष्ट्रीयम् ,पौत्रम् ,प्रातिहर्त्रम् ,प्रावस्तुतीयम् , औन्नेत्रम् ,आग्नोधीयम् , सुब्रह्मएयीयम् ,इति विशेषः। ते च प्रत्येकमां तथेति वदेयः। ततो यजमानः प्राङ्मुखो ब्रह्मादीन् पोड-शर्तिवजउदङ्मुखानुपविष्टान् दित्तणं जान्वालभ्य मानुपान्त्रणीते(३)। गोत्रामुकशर्मन् हिरण्यशतगवदित्तिणेन वासोऽश्वदक्षिणेन च रथन्तर-पृण्ठेन त्रिवृदादिचतुष्टोमेनाग्निष्टोमसंस्थेन ज्योतिष्टोमेनाहं यद्ये।

तत्र में त्वं ब्रह्मा भव, एवमेवेतरान, उद्गाता भव, होता भव। अध्व-र्युर्भव, ब्राह्मणाच्छंसी भव, प्रस्तोता भव, मैत्रावरुणो भव, प्रतिप्रस्थाता भव, पोता भव, प्रतिहर्त्ता भव, अच्छावाको भव, नेष्टा भव, असीद्भव, सुब्रह्मण्यो भव, ब्रावस्तुद् भव, उन्नेता भव।

औद्गात्रपद्धतिः।

अथ मानुषवरणं कुर्यात् । अमुकशर्मा मानुषः । इदमपि मानुषवरणं मन्त्रजपमेव ।

हौत्रपद्धतिः।

ततो यजमानो ब्रह्मोद्वातृहोत्रध्वर्युबाह्मणच्छ्र ऐसिप्रस्तोतृमैत्रावहरणः प्रतिप्रस्थातृपोतृप्रतिहर्त्रच्छावकनेष्टग्नीत्सुब्रह्मण्यप्रावस्तुदुन्नेतृरणां सदः स्यानां मानुषवरणं करोति ।

(२) यद्यपि सोमप्रवाकः कात्यायनसूत्रे नास्ति तथाप्याचारादत्र लिखितः । ततो यजमानः सोमप्रवाकं प्रति सोमप्रवाक सोमं मे ब्रूहि ऋत्विगम्यः । केम्य इति तेनोक्ते अमुकशर्मादिभ्य इति होतृनामपूर्वकमाह—

नात्र को यज्ञ इत्यादयः । एतच्छाखायां प्रवादनस्यानभिधानात् । सोमप्रवाक एव न वरणीयोऽनभिधानात् इति याज्ञिकाः के वत् ।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

ततं प्रा गा भव

थित् इस् इस्

> कः स्य

> > मः

हर

मुः

प्रा न

"

अ

अ

<sup>(</sup>१) सच्ये स्पयं गृहीत्वा साक्षसेन दक्षिणहस्ताग्रेण दक्षिणं ऋत्विग्जान्वालभ्य वरणं कुर्योदिति देवयाज्ञिकः।

<sup>(</sup>३) वरणं नाम करिष्यमाणकर्मस्वरूपदक्षिणाद्रव्यतत्परिमाणश्रावणपूर्वकं स्वयम-प्रवृत्तानां ब्रह्मत्वादिषु कर्मसु कर्तृत्वेनास्यर्थनम् ।

### आध्वयैवपद्धतिः। ग्रथ मधुपर्कः ।

क्षेत्रण

त्वं

ना

मो

ध्व-

छं-

म्,। ते

ड-

1 (

तर-

ध्व-

ाता

इव,

रणं

गा-

नद-

लभ्य

केम्य

ह एव

यम-

ततो मधुपर्कण समन्त्रर्ठ० सर्वेषाण समर्चनम् । तद्यथा-वृतानृत्विजः प्राङ्मुखानुपवेश्य स्वयं चोद्ङमुख उपित्रय "वृतानृत्विजो मधुपर्केणाईयिष्येण इति सङ्करूप्य "साधु भवन्त आसतामर्चिष्यामो-भवत" इति वृतानप्रार्थयेत् । "अर्चय" इति प्रतिवचनन्तेषाम् । अर्चेथितुर्विष्टरदानम् । अर्चियतुर्व्यो यः कश्चनार्च्यान्सस्योधयित "विष्टरा विष्टरा" इति । ततोऽर्चियता "प्रतिगृह्यन्तामि"ति सक्द्वन्ति । ततोऽर्च्यायतुः सकाज्ञाद्विष्टरं गृहीत्वा ("प्रतिगृह्वीम" इति प्रतिवचनं प्रतिगृह्वीतृणां सर्वत्र ) स्वासने उद्गप्तं निद्धाति । "ॐ वष्मोऽस्मि समानानासुद्यतामिव स्र्यः । इमन्तमभितिष्टामि यो मा कश्चाभिद्यस्ति" इति ।

ततः "पादार्थान्युद्कानि पादार्थान्युद्कानि पादार्थान्युद्कानी"त्य-न्यः । प्रतिगृद्धतामित्यर्चयिता, अर्घ्यस्तत्प्रतिगृह्य भूमौ निधाय तदुद्क-मञ्जलिनाऽऽदाय दक्षिणं स्वं पादं पूर्वं प्रक्षालयेत् । "ॐ विराजो दोहो-

### औद्गात्रपद्धतिः।

ऋत्विजो वृत्वा मधुपर्कमाहरेदिति विधानान्मधुपर्कविधिः। तत्र यजमानविष्टरपुष्ठपाः विष्टरं पाद्यमध्यमान्यमनीयं मधुपर्कमा-हरन्ति अर्हणीयप्रदेशादुन्तरतो गां वध्वोपतिष्टेरन् (गो० गृ० ४।१०।१)। "ॐ अर्हणा पुत्रवाससा धेनुरभवद्यमे। सा नः पयस्वती दुहा उत्तरा मुत्तरा समाम्"॥ अथोद्गाता तिष्ठव् जपेत्—

"इद्महिममां पद्यां विराजमन्नाद्यायाधितिष्टामी"ति ।

यजमानपुरुषे "विष्टरो विष्टरो विष्टरः प्रतिगृह्यतामि "त्युक्ते विष्टरं । प्रतिगृह्य "ॐ या ओषधीः सोमराज्ञीर्वह्वीः शतिवचक्षणाः । तामह्यमस्मि-ज्ञासनेऽच्छिद्धाः शर्म यच्छतः 'इत्युदगग्रमास्तीर्योपविशेत् ।

पाद्यं पाद्यं पाद्यं प्रतिगृद्धतामित्युक्ते पाद्यं प्रतिगृह्यापः प्रेत्तेत । "ॐ यतोदेवीः प्रतिपश्याम्यापस्ततोमाराद्धिरागछित्व"ति ततः सन्यं पादं

#### होत्रपद्धतिः।

ततो मधुपर्कः । तत्र यजमानेन कृचं गृहीत्वा "कृचंः कृचंः कृचंः प्रतिगृह्यताम्" विष्टर इति वा "प्रतिगृह्णामी"ति प्रतिगृह्णीयात् । "ॐ अहं वष्मं सदृशानां विद्युतामिद्य सूर्यः । इमं तमिष्ठतिष्ठामि यो अस्माँ अभिदासती"ति मन्त्रेण तदुपरि तिष्टेदुपियशेद्धा ।

ततः "पाद्यं पाद्यं पाद्यं प्रतिगृह्यताम्" इति यजमानेनोक्ते "ॐ विरा-

२ अग्निक

20

आध्वर्यवपद्धतिः।

ऽसि विराजो दोहमशीय मयि पाद्याये विराजो दोह" इति । पुन-स्तथैव सब्यं पादं मन्त्रेएव।

ततः पूर्वव"द्विष्टरा विष्टरा विष्टराः प्रतिगृह्यन्ताम्" । अच्यों "व-

नः

प्रतं

िख

हिन

সহ

न

5

<u>a</u>

क्मोंऽस्मी"ति विष्टरस्योपरि पादौ करोतीति विशेषः।

ततोऽन्यो "ऽर्घा अर्घाऽअर्घा"इति। "प्रतिगृह्यन्तामि"ति यजमानः। अर्च्यः "ॐ आपः स्थ युष्माभिः सर्वान्कामानवाप्नवानि" इत्यर्घे प्रतिगृह्य शिरसा-भिवन्य प्रागुद्ग्वा निनयन्ननुमन्त्रयते। "ॐ समुद्रं वः प्रहिणोमि स्वां यो-निमभिगच्छत । अरिष्टा अस्माकं वीरा मा परासेचि मत्पय" इति ।

ततोऽन्यः "आचमनीयान्याचमनीयान्याचमनीयानि प्रतिगृह्यन्ता-मि"ति थजमानः। अर्च्यस्तत्प्रतिगृह्य तदेकदेशेनाचामति सकृत् "ॐ आमागन्यशसा सर्ठ० सुज वर्चसा । तं मा ंकुरु प्रियं प्रजानामधिपति पश्चनामरिष्टिं तनुनामि"ति । ततः स्मार्ताचमनम् ।

औद्वात्रपद्धतिः।

प्रक्षालयेत्। " ॐसव्यम्पादमवनेनिजेऽस्मिन्राष्टे श्रियं दश्वे"इति तज्जलैकदेशेन दक्षिणं पादं प्रक्षालयेत् "ॐदिजणस्पादमवनेनिजेऽस्मिन्नाष्ट्रे श्रियमावेश-यामी"ति । शेषोदकेनोभौ पादौ प्रक्षालयेत् "ॐपूर्वमन्यमपरमन्यमुभौ पादाववनेनिजे । राष्ट्रस्यध्या अभयस्यापरुध्या" इति ।

"अर्घ्यमर्घमर्थं प्रतिगृद्यतामि"त्युक्त्वा यजमानपुरुषा उद्गातुरखलौ कांस्यपात्रेणाच्यं निनयेत् । उहाता प्रतिगृह्णीयात् "ॐअन्नस्य राष्ट्रिरसि

राष्ट्रिस्ते भ्यासिम"ति।

"आचमनीयमाचमनीयमाचमनीयं प्रतिगृह्यतामि"त्युक्ते तज्जलं प्र-तिगृह्याचामेत ''ॐयशोऽसि यशो मयि घेही"ति ।

होत्रपद्धतिः।

जो दोहोऽसि विराजो दोहमशीय मयि पाद्यायै विराजो दोहः" इति पाद्यं प्रतिगृद्य ततः पाद्योस्तूष्णीं त्रिर्निनयेत् ।

"अर्घ्यमर्घ्यमर्यं प्रतिगृह्यतामि"त्युक्ते तद्रच्यं प्रतिगृह्णामीति प्रति-

गृह्य तृष्णीं पादयोनिनयति ।

तत "आचमनीयमाचमनीयमाचमनीयं प्रतिगृद्यतामि"त्युक्ते त-त्पात्रं "प्रतिगृह्णामी"ति प्रतिगृह्य "ॐ आपो हि ष्टा (१)मयोसुव०" तिस्भिः ऋग्भिः प्रत्येकमन्त्रान्ते आचामेत् ।

<sup>(</sup>१) ॐ आपो हि ष्टा मयोभुवस्ता न ऊर्ज दधातन । सहे रणाय चक्षसे ॥ यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः। उशतीरिव मातरः॥ तस्मा अरङ्गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । आपो जनयथा च नः ॥ (ऋ० १०।९।१-३। )

आध्वर्यवपद्धतिः ।

ततोऽन्यो 'मधुपर्का मधुपर्का मधुपर्काः" 'प्रतिगृह्यन्तामि" ति यजमानः । ततोऽन्यों दातृहस्तस्थं मधुपर्कं प्रतीक्षते ''ॐ मित्रस्य त्वा चक्षुपा प्रतीक्षे" इति । मधुपर्कं प्रतिगृह्णाति—''ॐ देवस्य त्वा स्वितुः प्रस्वेऽ श्विनोर्वाहुश्याम्पूप्णो हस्ताभ्याम्प्रतिगृह्णामि" इति वामकरे धृत्वा दिश्वानामिकया मधुपर्कमालोडचित सकृत्—"ॐ नमः श्यावास्यायान्त्रशते यज्ञ आविद्धं तत्ते निष्कृत्तामी" ति । ततोऽनामिकाङ्गुष्ठभयां मधुपर्केकदेशं गृहीत्वा प्रागुद्ग्वा क्षिपति, पुनरेवं वारद्धयमालोडनप्रकेपणे । ततो मधुपर्केकदेशं प्राश्नाति ''ॐयन्मधुनो मधव्यं परमर्ठ० रूपमञ्चायम् । तनाहं मधुनो मधव्येन परमेण रूपेणाचाद्येन परमो मधव्योऽन्नादोऽसानी" ति । एवं द्विरपरं मन्त्रेण, शेपं प्रागसञ्चरे निनयेत् । ततो द्विरा-चमनम् ।

प्राणान्त्सम्मृशति जलेन "ॐ वाङ्म अस्येऽस्तु" इति मुखे। 'ःॐ नसोर्मे प्राणोऽस्तु" इति दक्तिणनासायाम्। "ॐ नसोर्मे प्राणोऽस्तु" इति वामनासायाम्। "ॐ अद्योमें चसुरस्तु" इति दक्षिणाक्षणि। "ॐ

औद्गात्रपद्धतिः।

"मधुएकों मधुपकों मधुपकेः प्रतिगृह्यतामि"त्युक्ते मधुपके प्रतिगृह्यायात् "अयासो यशोऽसीति" तस्यैकदेशं हस्ते निधाय पिवेत् "अइद-मन्नमयर्ठ० एस इमा गावः सह श्रिया तत्सवितुर्वरेणयं वाग्वहु वहु मे भूयात्स्वाहे"ति। पुनस्तस्यैकदेशं हस्ते निधाय पिवेत् "अइदमन्नमय एस इमा गावः सह श्रिया भगों देवस्य धीमहि प्राणो वै वाचो भूयात्वहुर्मे भूयो भूयात्स्वाहे"ति पुनस्तस्यैकदेशं हस्ते निधाय पिवेत् "अइदमन्नभूयो भूयात्स्वाहे"ति पुनस्तस्यैकदेशं हस्ते निधाय पिवेत् "अइदमन्नम्यर्ठरस इमा गावः सह श्रिया धियो यो नः प्रचोदयात्मनो वाव सर्वर्ठ० होत्रपहतिः।

ततो "मधुपकों मधुपकों मधुपकेः प्रतिगृह्यतामि"त्युक्ते 'ॐ मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रतीचे" इति प्रतीक्षते । 'ॐ देवस्य त्वा सिवतः प्रसवेऽिवनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्प्रतिगृह्यामि यशसेब्रह्मवर्चसाये"ति मधुपके प्रतिगृह्य वामहस्ते निधाय 'ॐ वसवस्त्वाग्निराजानो भक्षयन्तु" पूर्वाद्वें सक्तन्मन्त्रेण द्विस्तूष्णों निलिम्पेत् । 'ॐ पितरस्त्वा यमराजानो भक्षयन्तु" इति दक्षिणार्द्वे सक्तत् । अप उपस्पर्शनम् । 'ॐ आदित्यास्त्वा वरुणराजाऽनो भक्षयन्तु" इति पश्चार्द्वे सकृत् 'ॐ रुद्रास्त्वेन्द्रराजानो भश्चयन्तु" इति पश्चार्द्वे सकृत् । 'ॐ विश्वे त्वा देवाः प्रजापतिराजानो भन्नयन्तु" इति प्रध्याद्व्वे क्षिपेत् । सकृत्मन्त्रेण द्विस्तूष्णीम्। ततः 'ॐ भूः ॐ सुवः ॐ स्वः इति प्रत्येकं प्राश्नीयात् । ततः 'ॐ भूर्भुवः

पुन-'व-

र्च्यः सा•

यो-

ता-'ॐ प्रतिं

देशेन पेश-दुभी

बलो स्स

ঘ-

इति

ति-

त-इति

गे वः यस्य

### अक्षिष्टोमपद्धतौ—

22

आध्वर्यवपद्धतिः। अद्योमें चक्षुरस्तु" इति वामाचणि । "ॐ कर्णयोमें श्रोत्रमस्तु" इति दिचणकर्णे। "ॐ कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु" इति चामकर्णे । "ॐ वाह्वोमे वलमस्तु" इति दक्षिणव हो । "ॐ वाह्वोर्से वलमस्तु" इतिवासवाही "ॐ ऊर्वोर्में ओजोऽस्तु" इति दक्षिणोरौ । "ॐ ऊर्वोर्में ओजोऽस्तु" इति वामोरौ । "ॐ अरिष्टानि मेऽङ्गानि तनूस्तन्वा मे सह सन्तु" इति शिरः प्रभृति सर्वाङ्गानि स्पृशेत् । अत्र पुनराचमनं केचिदिच्छन्ति ।

औद्वात्रद्धपतिः।

सर्वं मे भूयात्स्वाहे"ति त्ष्णीं चतुर्थम् । अत्रोच्छिष्टशङ्का(१) न कार्या । आचमनीयेनाचम्य शेषं ब्राह्मणाय द्द्यात् ।

नापितेन गौर्गोर्गोरित्युक्त उद्गाता "ॐउत्स्जत गां तृणानि गौर-त्त्विगति ब्रूयात् । अत्र मातारुद्राणामित्यनुमन्त्रणं नास्ति । हौत्रपद्धतिः।

स्वः इति सक्तरोषं पिवेत्। ततो ब्राह्मणायोचिछ्यष्टदानं सर्वपानं वा, अप्स वा प्रित्ते । ततः (२)स्मार्तमाचमनम् ।

"ततः रात्रो देवीरभिष्टय(३) इत्याद्याभिज्योंक् च सूर्यं दृशेग्इत्यन्ता-भिईद्यस्थलमभिमृशेत्। "ॐ प्राणपा असि प्राणं से पाहि" इति नासि-के मुखं च युगपदिसिस्रुशेत्। "ॐ चक्षुष्पा अस्ति चक्षुर्मे पाहि" इति च

> (१) ताम्बूलेक्षुफले चैव भुक्त स्नेहानुरोपने । सोमे च मधुपकं च नोच्छिष्टं मनुरव्रवीत् । छघुहारीत १।३९ । ''मधुपर्के तथा सोमे अप्सु प्राणाहुतीपु च। अनुन्छिष्टो भवेद्विप्रो यथा वेदविदो विदुः"। अङ्गिरास्मृः॥ "प्राणाहृतिषु सोमेषु मधुपर्के तथैव च। आस्यहोमेषु सर्वेषु नोच्छिष्टो भवति द्विजः"॥

(२) स्मार्ताचमनं यथा-

"कृत्वाऽऽदौ पादशौचं विमलमथ जलं त्रिः पिवेदुन्सृजेद् हि-देशिन्यङ्गुष्युग्मं सजलमभिमुखं नासिकारन्ध्रयुग्मम्। अङ्गृष्टानामिकाभ्यां नयनयुगयुतं कर्णयुग्सं कनिष्ठा-कुष्टाभ्यां नाभिदेशे हृदयमथ तलेनाङ्ग्लीभिः शिरोंऽसी"।

अशक्तौ त्रिः पीत्वा हस्तौ प्रक्षाल्य सुखं विमृज्य खानि रुपृशेदिति निर्णयसिन्धुः

प्जाविधिनिरूपणे ११९२ पत्रे।

(३) ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शं।योरभि।स्रवन्तु नः ॥ ईशाना-वार्याणां क्षयन्तीश्चर्पणीनाम् । आपो याचामि भेषजम् ॥ अप्सु मे सोमो अत्रवीदन्तर्वि-सानि भेषजा । अप्नि च विश्वशम्भुवम् ॥ आपः पृणीत भेषजं वरूथं तन्वे मम । ज्योक् च सूर्यं दशे ॥ ( ऋ० १०।१।४-७ )।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

ततं ना चा

ब्रय

परि रद

> यइ मुः

च

1 तू

हर र्त

### मधुपकः ।

१३

आध्वर्यवपद्धतिः।

ततोऽन्यो "गावो गावो गावः" इति । यजमानः "प्रतिगृह्यन्ताम्" । ततोऽन्यीः "ॐ माता रुद्राणां दुहिता वस्नाॐ स्वसाऽऽदित्यानाममृतस्य नाभिः । प्रनुवोचं चिकितुषे जनाय मागामनागामदितिं विषष्ट । मम चामुकशर्मणो यजमानस्य च पाष्मा हत" उपांशु "ॐ उत्सुजत" इति ब्रुयादुच्चैः ।

ततो यजमानेन दत्ते वाससी प्रतिगृह्य तयोरन्यतरत्परिद्धाति "ॐ परिधास्यै यशोधास्यै दोर्घायुत्वाय जरदष्टिरस्मि । शतञ्च जीवामि श-रदः पुरुची रायस्पोषमभिसंब्ययिष्ये" इति। तत आचमनम् ।

ततस्तद्दत्तं यज्ञोपवीतं "यज्ञोपवीतिमि"ति मन्त्रेण (परिद्धाति) "ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् । आयुष्यमग्व्यं प्रति मुश्च ग्रुसं यज्ञोपवीतं वलमस्तु तेज" इति । तत आचमनम् ।

तत उत्तरीयम् "ॐ यशसा मा यावापृथिवी यशसेन्द्रावृहस्पती। यशो भगश्च मा विद्यशो मा प्रतिपद्यताम्" इति । द्विराचमनम् ।

वशा भगश्च मा विद्धशा मा श्रातपंचतास् राता । श्रदां सम्माहिष्य जपति "ॐ सुचन्ना अहमक्षीभ्यां भूयासर्ठ० सुवर्चा मुखेन । सुश्रुत्कर्णाभ्यां भूयासिमणति ।

ततस्तथैव माल्यानि प्रतिगृह्णाति "ॐ या आहरज्जमद्ग्निः श्रद्धाये मेधायै कामायेन्द्रियाय । ता अहं प्रतिगृह्णामि यशसा च भगेन च" इति। औदात्रपृह्णतिः ।

एवं प्रस्तोतृप्रतिहर्तृसुब्रह्मग्यानां लोकिकं दैवं मानुषवरणमहत्वकर्म च भवति । तत्र विशेषः। "यशसो भचोऽसि महसो भचोऽसि श्रीभचोऽ सि श्रियं मिथिधेहि" इति मन्त्रेण मधुपकं विश्वेश्वयेयुः प्रस्तोत्रादयः तूष्णीं चतुर्थम् । मातारुद्राणाभित्यनुमन्त्रणं न कुर्युः । गवि प्रोक्तायां कुरुतेति न ब्रूयुः कलो निषिद्धत्वात् । "मुञ्चागां वरुणपाशाद्धिषन्तं मे धेहि । तञ्जह्ममुष्य चोभयोरुत्सुज्ज(त) गामन्तु तृणानि पिवतृद्कम्" इति प्रस्तोत्राद्यो मन्त्रं ब्रूयुः ऋत्विजः प्राप्तत्वात् । अस्मिन् मन्त्रे अमुष्यपदे यजमानस्य षष्ट्यन्तं नाम गृह्णीयात् । एको विष्टरो द्वौ वा, स्मार्तस्त्रेत्रे गोभिले यहे ऋत्विजां विशेष उक्तः ।

होत्रपद्धतिः।

क्षुषी युगपत्। "ॐ श्रात्रपा असि श्रोत्रं मे पाहि" इति श्रोत्रे, प्रतिश्रोत्र-मन्त्रावृत्तिः। "ॐ अनु नो मार्षु तन्वो यद्विलिष्टं" इति मुखं विमृज्य। ततो यजमानेन 'गौगौंगौरि"त्युक्ते "ॐ मातारुद्राणामि"ति जिपत्वा "भोभुत्सुजत तृणान्यन्तु" इति वदेत्। इति मधुपर्कः।

ाना-

न्धु-

इति

होमें गही नु" इति

1 17

गैर-

ट्यु

ता-

स-

च

।ना-तर्वि-क्च

# अग्निष्टामपद्धतौ--

आध्वर्यवपद्धतिः।

तानि धारयति ''ॐ यद्यशोप्सरसामिन्द्रश्चकार विषुठं पृथु । तेन सङ्ग्र-थिताः सुमनस आवध्नामि यशो मयी"ति ।

ततो दातृदत्तकुण्डलादि मन्त्रातृत्या "ॐ अलङ्करणमसि भूयोऽलङ्क

मात्र

धिस् वा

> सम जा

> ३। ६

गारत

ऋ

कर

न

स

स

20

प्रः

दे

C5

ति

य

क

रणं भूयादि"ति ।

ततो नैवेद्यं दत्तं प्रतिगृह्णाति । इति मधुपर्कः ।

अत्र वा स्वस्तिवाचनम् । यजमानाय सोमसमर्पणम् । यजमानस्य माङ्गल्यकरणम् ।

देवयजनप्रार्थना ।

ततो यजमानो देवयजनभूमि गत्वा दैवर्त्वग्भ्यो मानुषेभ्यश्च देव यजनं प्रार्थयेत् । तत्र दैवप्रार्थनामुपा एग्र मानुषप्रार्थनामुचैः । तद्यथा—

उपांगु-अग्निमें होता स मे देवयजनं ददातु, उच्चैः होतर्देवयजनं मे देहि। एवं सर्वत्र। आदित्यो मेऽध्वर्युः स मे देवयजनं ददातु, अध्वर्यो देवयजनं मे देहि। चन्द्रमा मे ब्रह्मा स मे देवयजनं ददातु, ब्रह्मन् देव-यजनं मे देहि। पर्जन्यो म उद्गाता स मे देवयजनं ददातु, उद्गातर्देवयजनं मे देहि। आपो मे होबाशंसिनस्ते मे देवयजनं ददतु, होबाशंसिनो देवयजनं मे दत्त। एश्मयो मे चमसाध्वर्यवस्ते मे देवयजनं ददतु, चम-साध्वर्यवो देवयजनं मे दत्त। दत्तमिति सर्वेषां यथायथं प्रतिवचनम्।

औद्गात्रपद्धतिः।

# देवयजनप्रार्थना ।

अथ यजमानो "अग्निर्मे होता स मे देवयजनं ददातु" इत्युपा एर्स् क्त्वा "होतर्देवयजनं मे देहीत्यु चैर्यूयात्। आदित्यो मेऽध्वर्युः स मे देव यजनं ददात्वि "त्युपा एंश्क्त्वा "ध्वयों देवयजनं मे देही "त्यु चैः। "चन्द्र-मा मे ब्रह्मा स मे देवयजनं ददात्वि "त्युपा एंश्क्रक्त्वा, "ब्रह्मन्देवयजनम्मे देही "त्यु चैः। "पर्जन्यो म उद्गाता स मे देवयजनं ददात्वि" त्युपा एंश्क्रक्त्वा, "उद्गातद्वयजनं मे देही "त्यु चैः। "सदस्य पत्ते" "आकाशो मे सदस्यः स मे देवयजनं ददात्वि "त्युपा एंश्क्रक्त्वा "सदस्य देवयजनं मे देही "त्यु चैः। "आपो मे हो त्राश्ठ ० सिनस्ते मे देवयजनं दद "त्वित्युपा एंश्क्रक्त्वा "हो त्राश्ठ ० सिनो देवयजनं मे दत्ते" क्त्रयु च चैः। "एश्मयो मे चमसाध्वर्यवस्ते मे देवयजनं दद्त्वि "त्युपा एंश् वा "चमसाध्वर्यवो मे देवयजनं दत्ते "त्यु चैः। हो त्रादीनां "दत्ति मिं "ति-प्रतिवचनम्।

१४

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

#### गालाप्रवेशः।

#### आध्वर्यवपद्धतिः।

य-

€य

व

पर्यो

देव-

जनं ननो

त्रम-

41

**িয়-**

देव.

ान्द्र-

नम्मे

व"-

पत्ते"

**F**त्वा

नस्ते त्ते"-

पाण्य ति-

ततो देवयजनं जोषयन्ते उच्चतमर्ठ० सममविभ्र भश्यभितो देवयजन-मात्रदेशं पुरस्ताद्वर्जं प्राक्प्रवण्युद्ग् वा यत्किञ्चानूचानर्त्विज उद्धतौष-धिमुलेऽपरेऽन्ते विमितं कुर्वन्ति प्राग्वर्ठ०शं पुरस्तादु अपितिदिग्द्वारमुद्गर्वर्ज बङ्क-वा शालां वा परिवृते चोत्तरापरे सर्वत्र स्फ्येनारितना वा मानकरणम्।

अध्वर्युर्यजमानो वा "अयन्त" इति गाईपत्य एवाग्निमरण्योस्त्रिः समारोह्य सकुन्मन्त्रेण द्विस्तूण्णीम्। "ॐ अयन्ते योनिऋ त्वियो यतो जातो अरोचथाः । तञ्जानन्नय्न आरोहाथानो वर्धया रियम्" (गु०य० ३।१४)। सोमाधाने तु त्रयाणां समारोपः। देवयजनस्य द्रत्वे सभ्या-वसथ्ययोः समारोपः, अन्यथा प्रत्यक्षावेव नेयौ ।

ततः सर्त्विक् सपत्नीकः सोपकरणो यजमान उद्वसाय देवयजनं गत्वा शालास्तम्भं पूर्वाध्यं गृहीत्वा(१)ऽरणिपाणिराहेदमगनमेति ।

"ॐ एदमगन्म देवयजनं पृथिव्या यत्र देवासो अजुपन्त व्विश्वे। ऋक्सामाभ्या ऐ सन्तरन्तो युजुर्मी रायरूपोषेण समिषा मदेम" (४।१)॥

प्रविश्य उचासने शालायाणं राजानं निद्धात्याहृतश्चेत् , प्राक् क्रयादन्नमुपहरन्त्यस्मै हविष्यममाऐसं यजमानः "इद्मन्नं सोमाय राज्ञे न समेति"।

कुगडेषु भूसऐस्काराः । अग्निमन्थनं गाईपत्ये स्थापनम् । सभ्याव⊸ सध्ययोः प्रत्यक्ष्योर्भथित्वा वा स्वे स्वे कुएडे निधानम्। आहवनीय । य सप्तसु प्रक्रमेषु कल्पनम् । आहवनीयदक्षिणाग्न्योर्विहरणम् । यजमानो-ऽपराह्वे ऽश्नातीष्टमुपपन्नं वा न वा पत्नी च। औद्वात्रद्वपतिः।

अथोद्राताऽऽत्मनो देवयजनगमनकालात् प्राक् तत्तत्कर्मानुष्ठानार्थं प्रस्तोतृसुब्रह्मएयौ देवयजनं प्रति प्रेषयित्वा स्वगृहं गच्छेत्। यजमानस्य देवयजनयाचनाभावपचे तु उद्गातुः सोमप्रवाकाभिमन्त्रणम् । अन्ना-दिदानम् । कर्मारम्भात्पूर्वं प्रस्तोतृसुब्रह्मग्ययोः प्रेषणम् । स्वस्य क्रय औपवसथ्ये वा गमनम्। दैवमानुषवरणम्। मधुपर्कमक्षणम्। तानून-प्त्रादि सर्वम् , यद्यौपवसथ्ये गमनं तदा तानृष्त्रादिनिवृत्तिः, सर्वेषामा र्त्विज्योपक्रमवेलायां यज्ञोपवीतं चाचमनं च कर्तव्यम् । कर्मानुष्ठानकाले यज्ञाङ्गानामन्यवाय आभिमुख्यं च। प्राङ्मुखैश्च कर्म कर्तन्यमनादेशे।

<sup>(</sup>१) अनेकयजमानके ।च सर्वेऽरणिपाणयो मुख्यं गृहपतिं शालास्तम्भग्रहणं कुर्वाणमन्वारभन्ते, तदेतत्सूत्रकारो वक्ष्यति "अविभवति गृहपत्यन्वारम्भ (का० श्रौ० १२।१।१३ इति।

१६

### अग्निष्टोमपद्धतौ—

#### आध्वर्यवपद्धतिः।

म

प्र

सं

ध

द

त्ये

খা

व

इत

अ

श

परि

इत

त्प्र

सत

दृहि

"द

पूर

सो

प्रा

धा

वि णा

का

शर् र्ण

ततः कस्मैचित्समर्थाय क्रत्वर्थमपदिशति "क्रत्वर्थं मे गोपाय" "गो पायामी"ति तत्प्रतिवचनम् । "यथाकालर्ठ० सम्पाद्य" "सम्पाद्या मी"ति सः ।

# अथ।प्सुदी चा

तत उत्तरे परिवृत उद्कुम्भवत्य सुदीना । तत्र मध्यगर्त उद्कुम्भस्थापनम् । तदुत्तरतो नखनिकृतनकङ्कृतोद्पात्रकुशतरुणक्षुरौदुम्बरद्वन्तधावनकाष्ट्रदीन्नावाससामुपकल्पनम् । नापित उपतिष्ठति उपकल्पिन्तानमुत्तरतः प्राङ् मुखो यजमान उदङ् मुखोऽध्वर्युः यजमानस्य नखानि निकृत्तत्यङ्गुष्ठ(ष्ठच) प्रभृतीनि दक्षिणहस्तस्य प्रथमं ततः सन्यहस्तस्य ततो दक्षिणवामपाद्योः । कङ्कतेन दक्षिणगोदानं वितार्योद्यात्रोदकेनोनत्तीमा आप इति "ॐ इमाऽआप शमु मे सन्तु देवीः" (४।१) यूपवत् (का० श्रौ० स्० ६।१।१२) कुशतरुणं प्राग्यमन्तर्धाय "ॐ ओषधे त्रायस्व" (४।२) क्षुरेण चामिनिधाय त्ष्णीम् । "ॐ स्वधिते मैनर्ठ० हिर्ठ०सीः" (४।२) । छित्वोदपात्रे प्रास्यति पवमुत्तरं तृष्णीम् । नापिताय क्षुरं प्रयच्छित तेन केश्यमश्च वपित ।

ततो लौकिकाभिरिद्धः स्नानम् । औदुम्बरेण दन्तधावनम् । स्मार्ताः चमनम् । उदकुम्भोदकेना(१)पो अस्मानिति स्नात्वा "ॐ आपोऽअस्मान्तित्तः ग्रुन्धयन्तु घृतेन नो घृतप्वः पुनन्तु । व्विक्श्वर्ठ० हि रिष्प्रस्प्रवः हिन्ति देवीः" (४।२) । उदिदाभ्य इत्युत्कामत्युत्तरपूर्वाधे "ॐ उदिदाभ्यः ग्रुचिरापूत पिम" (४।२) । क्षोमं वस्ते निष्पेष्टवे ब्रूयादहतं चेदिद्धरः भ्युच्य स्नातवस्यं वाऽमौत्रधौतं विचितकेशं प्रसारितद्शं दीक्षातपसोरिति "ॐ दीक्षातपसोस्तन् एसि तान्त्वा शिवाणं शग्यमाम्परिद्धे भद्रं व्वर्णम्युष्यन्" (४।२) । न नीविं कुरुते । स्मार्ते द्विराचमनम् । यशसा मेत्युन्तरीयम् । "यशसा मा द्यावाष्टियवी यशसेन्द्रावृहस्पती । यशो भगश्च मा विद्यशो मा प्रतिपद्यताम्" (पा० गृ० स्० २।६।२२) ।

एवं प्रतिप्रस्थाताऽपरस्मिन् परिवृते पत्नीं तृष्णीं वपनं वा, तत्रोदकुम्भन खनिकन्तनौदुम्बरदन्तथावनकाष्ट्रदीक्षावाससामुपकल्पनम् । पूर्ववन्नख-निकन्तनम् । हस्तपादप्रक्षालनम् । आचमनम् । दन्तथावनम् । गराङ्कष-करणम् । द्विराचमनम् । उदकुम्भोदकेन स्नानम् । उत्तरपूर्वार्द्वे उत्का-

<sup>(</sup>१) न तु कुम्भोदकेन स्नानमविधानात् । उदकुम्मनिधानन्वदृष्टार्थं सोमक्रयविद-ति देवयाजिकः ।

#### दीक्षणीयेष्टिः।

आध्वर्यवपद्धतिः ।

मणम् । वाससः परिधानम् । आचमनम् । उत्तरीयधारणम् । द्विरा-चमनम्(१) ।

ततोऽध्वर्युः प्राग्द्वारेण वाहुगृहीतं यजमानं विमितं प्रपाद्य प्रति-प्रस्थाता चापरद्वारेण पत्नीं दीक्षणीयया चरति ।

### अथ दीचग्रीयेष्टिः।

तत्र यजमानोऽध्वर्युवी गाईपत्यस्य पश्चात्पृष्ठयोत्तरत उपविश्य-पद्समिधो गृहीत्वा करिष्यमाणावधारणं कुर्यात् । अस्मिन्नश्चिष्टोम-संस्थे ज्योतिष्टोमे ये केचन वैकल्पिकपदार्थास्त ऋत्विक्पत्ययेन मयाऽव-धारिताः । तत्र दीच्चणीयादीष्टिषु व्यव्यरण—(२)व्रतश्रहण—जप-दक्षिणा(३)—वैद्यालम्भ-सिष्टयज्ञुपामभावः । वाचस्पतिप्रेषस्तु मव-त्येच, (४)प्रायणीयादिष्वन्वाधानस्याप्यभावः । अग्नाविष्णु पकाद-शकपालेन पुरोडाशेन, पच्च-आदित्यान् चरुणा सद्योऽहं यद्ये । सप्तदशो वज्ञः, बीहिभिर्यागः, ममाग्ने पक्षः, उत्तमे काले व्रतोपायनम् , ममाग्न इत्यादि पडासनम् , न ब्रह्मवरणम् , वाचस्पतिप्रेषः, प्रणीताप्रण्यनम् , अग्नीनां परिस्तरणम् । पात्रासादने विशेषः-पकादशकपालानि, पुरोडा-शपात्रयेका, नान्वाहार्यपात्रम् , न च तएडलाः, पच्ने-उपकल्पनीयानि,

(१) पत्न्यश्चेज्ज्येष्ठादिक्रमेण काण्डानुसमयेन सर्वासामप्सुदीक्षा।

(२)सत्यवद्नवह्यचर्यादिसङ्कल्परूपं वतं सोमार्थं पूर्वमुपेतम् । तचासोमसमाप्तेन-पित्यक्तव्यम् । तत्र पुनरुपायनं विरुध्यते । "अग्ने वतपते वतव्विरिष्यामि" (सं० १।६) इत्ययमुपायनमन्त्रः न हि चर्यमाणे वते "चरिष्यामि" इति प्रयोगः सम्भवति । तस्मा-त्प्रसङ्गसिद्धमिति भावः । तथा हि जैमिनिः—"तथा वतमुपेतत्वात् । विप्रतिषेधाच । सत्यवदिति चेत् । न संयोगपृथक्तवात्" (१२ । १ । २०-२३) इति ।

(३)सोमयागान्तः पातिनीष्त्रिष्टिष्त्रन्वाहार्यो दातन्यो न वेति संशये-"चतस्त्रो वे दक्षिणा हिश्ण्यं गौर्वासोऽखा" (श० ४।३।४।७) इत्यादिदक्षिणा प्रधानस्येव । न त्वङ्गानां, "दक्षिणा सोमस्य" इत्यभिधानात् । अत इष्टिषु चोदकप्राप्तोऽन्वाहार्यो दातन्य इति पूर्वः पक्षः । अत्रोच्यते—दाशमिकदक्षिणान्यायेन (१०।२।८।) ऋत्विग्दानमानत्यर्थं, सोमयागमध्यपातिनीषु पृथगानत्यभावाञ्च दातन्य इति जैमिनेः (१२।१।१६) सिद्धान्तः ।

(४) अत्र दीक्षणीयादिष्वन्वाधानं कर्तव्यं न वेति संशये चोदकप्राप्तत्वात्कर्तव्यिमिति प्राप्ते—अग्निधारणार्थमन्वाधानं कर्तव्यम्। तच्च धारणं दीक्षणीयायां कृतं तस्माद्न्वाधानं नास्तीति सिद्धान्तः। तथाहि जैमिनिः—"धारणार्थत्वात्सोमेऽग्न्यन्वाधानं न विद्यतः" (१२।१९) इति । "अग्न्यन्वाधानव्रतोपायनारण्यभोजनद्गानव्रह्मवर्गणानि दीक्षणीयाप्रशृति प्रागुद्वसानीयायाः सोमे कृतत्वात्" (८।१।४) इति कात्यायनसूत्रं व्याचक्षाणः कर्काचार्यः "कृतत्वादिति अत्र न सम्भवतीत्यतः प्रशृति-शब्दः प्रायणीयादि विषयो दृष्टव्यः इति वदन् दीक्षणीयायां अन्वाधानं विद्यत एव, प्रायणीयाप्रशृत्येव तु तिन्निषेध इत्यभिप्रति।

३अझि०

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

१७

भो या

∓भ-रद्-हेप-

स्य

ततः यों-योः" र्याय

स्व-चिर् चिर्

स्मा-प्रव-भ्यः द्वर-

रिवि वर्ण-त्यु-

गश्च स्भन

ख-डूप-का-

वदि-

## अग्निष्टोमपद्धतौ—

8=

आध्वयंवपद्धतिः।

इध्माविहः, षडवत्तम्, पत्ते-चहस्थालीमेक्षणम्, (पोतकं चालनीं च)

नवनीतम्, त्रैककुदाञ्जनम्, एकविर्द्दश्वातः कुद्दापवित्राणि, कृष्णाजिनव्यम्, एकं वा, मेखला, उष्णीषं, कृष्णविषाणा, दीन्तितदण्डः, सतन्त्राया

दीक्षणीयायाः उपाण्शुचरणम्, वागन्तेन वा, शर्णाग्निहोत्रहवण्यादानादि।

धूरीपारोहणे-देवयोरसीत्यृहः। चहपत्ते अनूहः। ग्रहणे-देवाभ्यां अग्नाः
विष्णुभ्यां जुष्टं गृह्वामि। पत्ते-आदित्येभ्यो जुष्टं गृह्वामि। प्रोक्षणे-त्वाधिकः।

मुसलावधाने-स इदं देवाभ्यां०, पक्षे-अनूहः, तत्रैव पत्ते चर्वर्थपुरोः डाशीयानां विभागःः इदमग्नाविष्एवोः, इदमादित्यानाम् , दूषदि धान्याः वापे-धिनुहि देवौ, पुरोडाशस्यैकत्वादनिर्देशः, आज्याधिश्रयणमग्नीधः, चरुपत्ते ब्रह्मणः,पत्ते-चरोः, (१)संयवनप्रथनाद्भिरभिमर्शनाभिवासनानाः औद्रात्रपद्धतिः।

# त्रथ दीचाणीयेष्टिः ।

अथ दीक्षणीयेष्टी प्रस्तोता पूर्वमवृतश्चेदिदानीं वृतः सन् 'प्रस्तोतरेहि, इत्यामन्त्रितः पूर्वया द्वारा पत्नीशालां प्रविश्योत्तरेणाग्नीन् गत्वा गाईपत्यस्य पश्चादुपविश्य प्रधानयागकाले त्यमुष्चिति ताद्यसामनी मध्यमस्वरेण प्रत्येकं त्रिस्त्रिगीयेत् ।

### हौत्रपद्धतिः । त्रथ दीत्तगाीयेष्टिः ।

अपराह्ने दीक्षणीयाद्वावैष्णवेष्टिः । एहि होतरित्यामन्त्रितो होता-चम्य तीर्थेन प्रविश्य कं प्रपद्यादि (२)पञ्चदश सामिधेन्यः उपांशु हविः आवाहने-अग्निमग्न आ ४ वह सोममा ४ वह (उपांशु ) अग्नाविष्णु (उद्यैः) आ ४ वह देवानित्यादिसमानम्।

उत्तमे प्रयाजे-भूर्भुवः स्वर्ये ४ यजामहे स्वाहाऽग्नि स्वाहा सोमं

5

16/ 19

f

(१) "आदित्त्येभ्यश्चरं निर्वपन्ति ( श० ३ । १ । ३ । २ ) इत्यादिवाक्ये चरुशब्द किं स्थालीं विक्त उत ओदनमिति सन्देहे लौकिकाश्चरशब्दमलप पात्रे प्रयुक्तते । तस्या अदनीयत्वाभावेन पुरोडाशिवकृतित्वं मा भूत् किन्तु श्रपणयोग्यतायाः सदावात्कपालिक कृतित्वं भविष्यति । तस्मात्—चरुः स्थाली इति पूर्वः पक्षः । अन्नमेव चरुशब्देन उच्यते "अदितिमोदनेन" इति वाक्यशेषे ओदनशब्देन चरुरन्यते । निघण्टुकारा अपि "इच्य-पाके चरुः पुमान्" इति (अमरकोषे २ । ७ । २२) पठन्ति, तस्मात् चरुशब्दोऽन्नवाचीवि ( जै० १० । १ । १० ) राद्धान्तः । तस्य च स्थाल्यामेव (जै० १०।१।११) पाकः कर्तव्यः।

चरो पेषणादिकं कर्तव्यं न बेति सन्देहे चरोः पुरोडाशविक्रतित्वात् पुरोडाशे च पेष णादीनां सत्वात् अतिदेशेनात्र प्राप्तौ पेषणसंयवनोपधानादीनि कर्तव्यानीति प्राप्ते—तेषा मर्थछोपादकरणमिति जैमिनेः (१०।१ सु० ४९-९८) सिद्धान्तः।

(२) कात्यायनानां शतपयोक्तेः (३।१।३।६) सप्तदश सामिथेन्यः ।

### दीक्षणीयेष्टिः ।

38

आध्वर्यवपद्धतिः।

व )

तन-

या

वि।

ना

कः।

रो

या-

धः,

नाः

रेहि.

त्वा पनी

ोता-

विः

चे दरा

सोमं

वाब्द

तस्या

लवि

उच्यते

हुन्य चीति

व्यः। इ पेषः

-तेषा

मभावः। प्राणदाने-यस्ते०-त्वाग्नाविष्ण गच्छ स्वर्य०। पत्ते-आदित्यान् गच्छ०। सप्तद्शेन वज्रे णेत्यववाधनम्। उत्तमे प्रयाजे-इद्मग्नये सोमा-याग्नाविष्णुभ्यां, पत्ते-आदित्येभ्यः देवेभ्य आज्यपेभ्य इत्यादि। कालेप्र-स्तोतुः सामगानं, प्रधानयागे अग्नाविष्णुभ्यामनुबूहि अग्नाविष्णु यज्ञ निधनवषद्कारसमकालं यागः। इद्मग्नाविष्णुभ्यां पश्ले-आदित्येभ्योऽनु-

औद्गात्रद्वपतिः।

तादर्यसाम्नोस्तादर्यऋषिस्त्रिष्टुप् छन्दः इन्द्रो देवता दीचणीयाया-मिष्टौ चिनियोगः।

त्यंर्सूषु । वैंक्ति । ना देर्थं म । देवैं जूतौ २३४ म् । से ही वैंकिन्तो । हैता ३। रे॰ रैथेंकिं म्। अरिष्टनौ २३४ यि मीम्। ऐतना ३४३ जैमी छुंम्। स्वेंस्ते । यायि । तांक्येंमिही ३४३ । है ३ वा ५ इमा ६५६ ॥ १ ॥

ईयइया ३ होइ। त्यर्मूषुर्वाजिना ३० दे ३ वर्जुर्तम् । ई ४ ये ईया । हो २३४ इ। सहीवानिन्ता । हेता ३। रे॰ रैथानाम् । रईय इया ३ हाई। औरिष्टा ३ नौयि। मी ३० वृत । नौजैमीशूम् । ई ४ येईयाँ। हो रे३४५ इ। स्वेस्ते । यायि । तां क्यामिहाँ ३४३ । हे ३ वां ५ इमा ६५६ ॥ २ ॥ (१)

हौत्रपद्धतिः।

स्वाहा (उपांग्र ) अग्नाविष्णू (उ०) स्वाहा देवा इत्यादि समानम् । वार्त्रध्नावाज्यभागौ—

अग्निर्नुत्राणि जङ्घनद्रविणस्युर्विपन्यया । समिद्धः ग्रुकऽआहुतोधम् (ऋ० ४।५।२०।४) । त्वर्ठ० सोमासि सत्पतिस्त्वर्ठ० राजोत वृत्रहा । त्वं भद्रो असि कतोधम् ॥

ततः प्रधानम् । (उपांग्र) अग्नाविष्णुभ्यां ( उच्चैः ) अनुबृध्हीत्युक्ते –
(उपांग्र) अग्नाविष्णु मिह तद्वां मिहत्वं पातं घृतस्य गुद्धानि नाम ।
दमे दमे सुष्टुतिर्वामियानोपवां जिह्वा घृतमाचरएयाधओम् । इयं पुरोऽनुवाक्या । "ॐ अग्नाविष्णू मिह धाम प्रियं वां वीथा घृतस्य गुद्धा
जुषाणा । दमे दमे सप्त रत्ना दधाना प्रति वां जिह्वा घृतमुच्चरएयाधत्
(उच्चैः) वौषट् । इयं च याज्या (शां०श्रो०२।४।४) । अत्र प्रस्तोतुर्निधनेन
सह वषट्कारं ब्र्यात् । ततो विराजौ(२) स्विष्टकृतो नित्ये वा । अग्नये

<sup>(</sup>१) छ० आ० ४।१।९।९।१= गे० ९, १,१-२-२ ।

<sup>(</sup>२) प्रेद्धो अग्न (ऋ० ६।१।५।१४) इसो ऽअग्न (ऋ० ७।१।१८) इति विराजी स्विष्टकृतो याज्यानुवाक्ये मवतः शाखान्तरात्।

# अग्निष्टोमपद्धतो—

20

#### आध्वयंवपद्धतिः।

ब्र्हि । आदित्यान्यज । इदमादित्येभ्यो । स्विष्टक्रदादि । (१) हिदेवत्यत्वा-चतुर्द्धाकरणाभावः । वहुदेवत्यत्वाचरोरिष । न दक्षिणा । उत्मुकसम-होत्रपद्धतिः ।

सन

वि

जुह

शा

नाः

नां

पत

आ

वनुत् गति

ष्ट्य

परिष

वाः

तत्व

णेषु

वाण

तन्म न्तव

सार्व

गुत्व

यज्ञस् समि

ष्वा

ति त

"सर्

(क

प्रार

त्नीर

अत्

स्या

दीक्ष

स्विष्टकृतेऽनुब्हीत्युक्ते— ॐ पिप्रीहि देवाँ उहातो यविष्ठ विद्वाँ २॥ ऋतुँ २॥ ऋतुपते यजेह । ये दैक्या ऋत्विजस्तेभिरग्ने त्वर्ठ० होतॄणामस्या यजिष्ठो३म्। (का०हौ०१।११)।

ततो "ऽग्नि एस्वष्टकतं यज" इत्युक्ते भूर्भुवःस्वर्यं यजामहे ऽग्नि एस्वि-एक तमया डिग्निरग्नेः प्रिया धामान्यया द् सोमस्य प्रिया धामान्यया द् (उपांग्र) अग्नाविष्णवाः (उच्चैः) प्रिया धामान्यया द् देवाना भित्यादि प्रकृतिवत्।

अग्ने यदद्य विशा अध्वरस्य होतः पावक शोचे वेष्ट्वर्ठ० हि यज्वा । श्रृता यजासि महिना वियद्भूईव्या वह यविष्ठ या ते अद्या ४वौषट्-(मं०६ सु०१५ ऋक्१४)।

इड़ोपाह्वाने विशेष:-उपहृतं यहिदित्यादि देवपुत्र इत्यन्तं प्रकृति-यत्कृत्वा उपहृतोऽयं यजमानोऽस्य यह्नस्यागुर उद्गचमशीयेति तस्मिन्नु-पहृतः। भन्नः। मार्जनम्। दक्षिणान भवति। एषा ते० हि। त्रयोऽनुया-जाः। स्कवाके-अग्निर्हविरज्ञपतावीवृधत महो ज्यायोऽकृत सोमो हविरजुः षता वीवृधत महोज्यायोऽकृत (उपांशु)अग्नाविष्णू (उद्येः)हविरजुषेतामवी-धृष्ठेतामहोज्यायोऽकातां देवा आज्यपा आज्यमजुषन्तावीवृधन्त महोज्यायो-ऽक्रत अग्निहोत्रेणेदर्व० हविरज्ञषतावीवृधत महो ज्यायोऽकृत अस्यामृधे-द्योत्रायां देवंगमामाशास्तेऽयं यजमानोऽस्य यह्नस्या गुर उद्गचमशीये-त्याशास्ते यदनेन हवि०(२) देवेभ्यः। नमः उपतच्छ्यो० दे। उद०।

(२) पाऽऽशास्ते तदश्यात् तद् ऋध्यात् तदस्मै देवां रासन्तां तद्गिनदेवो देवेभ्यो

<sup>(</sup>१) प्रकृतो "आग्नेयं चतुर्द्धा करोति" (आप० श्रो० सू०३।३।२) इति श्रूयते। तश्राविशेषात्स्वत्र चतुर्धाकरणं कर्तव्यमुत आग्नेय एवेति संशये–आग्नेयवदै- द्वाप्तामीपोमीययोरिष पुरोडाशयोरिनसम्बन्धात्, "तचतुर्धा पुरोडाशं कृत्वा बहिष्यं करोति" (श०१।८।१।४०) इति श्रुत्या पुरोडाशसामान्य एव चतुर्द्धाकारणश्रवणाच पुरोडाशत्रय एव चतुर्धाकरणं कार्यमिति पूर्वः पक्षः। आग्नेये पुरोडाशे एव अग्निदेवः तथा मुख्यः सम्बन्धः,। यद्यपि माध्यन्दिनशाखायां पुरोडाशमात्रे श्रवणमस्ति तथापि शाखान्तरे "आग्नेयं चतुर्धां करोति" इति विशेषस्यव श्रवणात् "सामान्यविधिरस्पष्टः सिद्धियेत विशेषतः" (तन्त्र वा०३।४।४७) इति न्यायेन सामान्यस्य पुरोडाश्चाक्यस्य विशेषण आग्नेयवाक्येन एकदेवत्ये आग्नेयमात्रे सङ्कोचादारनेयमात्रस्यैव चतुर्धांकरण-मिति (जै०३।१।१९) सिद्धान्तस्तद्दद्वापीति भावः।

2 7 Digitized by Arya Samaj Foundation Chemai and aGangotri 2

आध्वर्यवपद्धतिः।

सनादि । अयूहने-अग्नाविष्णवोरु०,अग्नाविष्णु तमपनुद्ताम्। पक्षे-अग्ना-विष्णवोरादित्यानामु०। अग्नाविष्णु आदित्यास्तमपनुद्नतु० । अभ्युद्य ज्ञह्वेत्यादि वेद्यालंभवर्जं प्राक् समिष्टयज्ञुषः (१)कृत्वा होतृप्रायश्चित्तान्ते, शालां पूर्वेण विहः कुशास्तरणं, तेष्ववस्थितं प्राङ्मुखं यजमानं नवनीते नाभ्यङ्को शीष्णोऽध्यनुलोमर्ठ० सपादको महीनां पयोसीति "ॐ महीनां पयोऽसि ब्वर्चोद्या असि व्यच्चों मे देहि" (४।३) । यजमानः स्वयमेव

हौत्रपद्धतिः।

पत्नीसंयाजान्ता । पत्नीवेद्वाचनं स्तरणं च न भवति वेदशेषविमोक-आहवनीयोपस्थानस्थितिनिवृत्तिः अध्वर्थुमन्वारभ्यौद्यभणानि ज्ञह्वन्तं

वनुतां वयसरनेः पिस्सानुषाः इष्टं च वित्तं चोभे चैनं द्यावापृथिवी अर्ठ० हसस्पातामिह गतिर्वामस्येदं च नमो देनेस्यः (का० हो० प० १।८) (शां० श्रो० १। १४। ११)।

(१) अन्नारनावैष्णवेष्टौ प्रकृतिवत्सर्वाङ्गेषु प्राप्तेष्वाह कात्यायनः—"प्राक् सिम-ष्टयजुषः करोति" (७।२।२५)। सिमप्टयजुषः प्राक् यान्यङ्गानि तान्येव करोति।

नतु समिष्टयजुर्मात्रस्य प्रतिपेधः "समिष्टयजुरेव न जुहोति नेदिदं दीक्षितवसन परिधाय पुरा यज्ञस्य सं्रस्याया अन्तं गच्छानीत्यन्तो हि यज्ञस्य समिष्टयज्ञः ( श्र० बाः ३।१।३।६ ) रिति । 'सत्यमेतत् , पुरा यज्ञस्य संस्थाया अन्तगमनदोषो मा भदित्ये-तत्कारणमुपदिष्टं, ततश्च समिष्टयज्ञपि कृते यद्यन्तगमनं तर्हि तदुत्तरेषु पदार्थेषु कियमा-णेषु सुतरामन्तगमनं भवति अतः साधूक्तं 'प्राक् समिष्टयज्ञुप' इति । ।"समिष्टयज्ञुवंजी वा" (का० ७।२।२६)। अथवा समिष्टयजुर्वर्जयित्वाऽन्यत्सर्वं कर्मापवर्गान्तं ।भवति तन्माश्रस्य प्रतिषेधात । एवं पक्षद्वयोपन्यासे कृते यः पक्षः श्रेयान् स एवास्युपरा-न्तव्यः । कश्चासौ प्राक् सिमष्टयज्ञपः करोतीति । अत्राहुर्हेरिस्वामिनः—'तस्य सप्तदश सामिथेन्यो भवन्ति । उपा ं शु देवते यजतीं "ति ( श ३।१।३।६ ) अत्र सप्तदशउपां-शुत्वयोर्विधिः इतरेषामनुवादः प्राप्तत्वात्। "सिमष्टयजुरेवे" ( श० ३।१।३।६ ) ति सिम्धयजुरादिपदार्थकाण्डावलोपविधिः। कुत एतत् तदन्तार्थवादात्। ''अन्तो हि यज्ञस्य समिष्टयजु" ( श० ३।१।३।६ ) रिति । यत्र हि औपचारिकोऽप्यन्तः परिहीयते समिष्टयजुस्तत्र पारमार्थिको बाह्मणतपँगरूपो न परिहीयते इति का युक्तिः, तथा सुरे-ष्वागतेषु यज्ञमपष्ट्नुवानाः समिष्टयजुर्वेर्जं करिष्यन्तीत्यनुपपन्नं यत्तु "समिष्टयजुरेव ने" ति तद्भविराहस्यन्तरापेक्षयावधारणम् । ये तु समिष्टयजुर्वजं क्रियां सन्यन्ते तेषामत्र "सिमष्टयजुरेबे" त्ययमनुवादो भवति ध्रौवस्यार्थान्तरे औद्यभणहोमे विनियोगात् (का० ७।३।६५) । समिष्टयजुषः सामर्थ्यादेव निवृत्तेः । "नेदिदं दीक्षितवसन" मिति प्रारम्भ एवान्तगमनरूपं न कार्यमित्यर्थः। तथाचापस्तम्बस्त्र (१०१४।७) मानवस्त्रयोः-"प-त्नीसंयाजान्ता दीक्षणीया सन्तिष्ठत" इति "पञ्चदश सप्तदश वा सामिघेन्य" इति च । अतएव पुरा यज्ञस्य संस्थाया अन्तगमननिषेधाद्दीक्षणीयायाः प्रभृत्यनुबन्ध्यायाः प्राक् क-स्यापि कर्मणः समिष्टयज्ञः प्रसृति कर्मापवर्गान्तं कर्म न भवति समानन्यायात् । द्याया-दीक्षणीया दक्षिणामिहोमान्ता ( श० बा० ११५११११ ) प्रायणीया शंख्यन्ता ( श०

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

वा-।म-

। ये ११)।

हेच-शट् रादि

T l

द्-

ति-न्नु-गा-

रजु-वी-

ायो [धे-वि-

० । इति वदै-

वद. प्रद गच

देव • गपि पष्टः

स्य रण

भ्यो

22

### अग्निष्टोमपद्धतौ--

आध्वर्यवपद्धतिः।

वृत्रस्येत्यद्यावनिक त्रैककुदाञ्जनेनाभावेऽन्यद् हिर्द्क्षिणं त्रिरुत्तरं परा क्सकृत्सकृन्मन्त्रः शरेषोकया साम्रया "ॐ वृत्रस्यासि कनीनकश्चक्षुद्रा ऽअसि चक्षुमें देहि" (४। ३) अध्वर्युः कुशपवित्रैश्चित्पतिमेति पावयि

१। ५। १। २०) आतिथ्येडान्ता ( २०९। ५। १। २१) उपसत्प्रधानयागान्ता ( २०९ । ९ । १ ।२२ ) अर्ग्नापोमीयो दक्षिणारिनहोमान्तः ( २०९। १।२३ ) सवनी यपश्ररनुबन्ध्यपशुश्च समिष्टयजुरन्तौ-सवनीयपुरोडाशाः पशुपुरोडाशाश्चेडान्ताः। यत् स्त्रे दीक्षणीयां निरवप"न्नित्यादि ( श०९ । १ । ९।१ । १९ ) श्रुत्या दीक्षणीयाप्रायणीयादीनं वृतीयसवनान्तानामन्तलोप उच्यते । पश्चाच्च "ते देवा अबुवन् । ये न इमे यज्ञाः सामि संभित्तियता यानिमान्त्रिजहतोऽगामोप तजानीत यथेमान्त्सं भ स्थापयामेण (श०९।५।१ 1२८) ति विमर्शपूर्वकं "ते चेतयमानाः एतानि समिष्टयज् ्र प्यपश्यंस्तान्यजुहवुस्तेरंता न्यज्ञान्त्समस्थापयन्" "ते वा एते नवयज्ञाः नवैतानि समिष्टयजू े पितद्यदेतानि जुहो स्येतानेवैतद्यज्ञांन्त्स भूस्थापयती" ( श० १।५।१।२१-३० ) ति सर्वेषां दीक्षणीयादीनं ततीयसवनान्तानां संस्थितानां सहैव संस्थापनं विधीयते । अत एव यज्ञसमाधेरवींगन्त गमनस्य निषेधाच्चयनेऽपि शतरुद्रियादिषु सर्वजुहोतिषु द्शेपूर्णमासधर्मत्वेऽपि समिष्टय जुषः पूर्णपात्रादि कर्मापवर्गान्तस्य चाभावः । एवं वाजपेये नैवारबाहरूपत्यचरौ राजसूया न्तर्गतमैत्रावरूणपयस्यादौ च द्रष्टव्यम् । समानन्यायात् । सर्वयज्ञसंस्थायां तु सर्वे समि ष्ट्यजुरादि कर्मापवर्गान्तं क्रियते सर्वेयज्ञसंस्था चानृबन्ध्यान्ते भवति तां "नार्शिह सर्वोऽनुयज्ञः सन्तिष्ठत" इति श्रवणात् अतोऽनुबन्ध्यान्ते सर्वसाधारः पूर्णपात्रनिनयनादि कर्मापवर्गान्तं समापनीयम् । हरिस्वामिभिरप्यग्नीपोमीयस वनीयानुबन्ध्यसाधारणस्य शुलावभृथस्यानुबन्ध्यान्ते सिद्धान्तीकृतत्वाच्च । अ नुबन्ध्याभावे पयस्यान्ते पूणपात्रनिनयनादि कर्मापवर्गान्तमनुष्टेयं अनूबन्ध्याया स्थाते तस्याः (का०१०।१।१५) विद्वितत्वात् । सूत्रकारस्याप्ययमेवाभिप्रायो गम्यते यत्प्रा गुद्वसानीयायाः कस्यापि कर्मणः समासिर्न भवतीति । "अग्न्यन्वाधानवतोपायनारण्य भोजनदानबद्धवरणानि दीक्षणीयाप्रभृति प्रागुदवसानीयायाः कृतत्वात्' ( का० श्ली० ८ १।४) । इत्यनेनाग्न्यन्वाधानादीनां प्रागुदवसानीयायाः प्रतिपेधात् । (महर्षिजैमिनेसी वहंभिन्यांये (१२।१।१०-११।१४।१६) स्यमेव सिद्धान्तः।) तेनैवं विज्ञायते एतावत्पर्यन्त मरन्यन्वाधानं व्रतोपायनादिसाधारणमिति तेन समाप्तिरपि प्रागुद्वसानीया या एव सर्व साधारणी युज्यते। अत एव श्रूयते "ता छ हिसर्वोऽनुयज्ञः संतिष्ठत"इति। यथा द्वादशाहार हर्गणेषु "पत्नीसंयाजान्तान्यहानि सन्तिष्ठन्त"इति पत्नीसंयाजान्तानां सर्वेपामसाधार दक्षिणाग्निहोमादि कर्मापवर्गान्तं सर्वमन्त्येऽहनि समाप्यते (जै० ९।१।९)। एवम त्रापि येषां सोमान्तर्गताबीनां दीक्षणीया-पशुपुरोडाश सवनीयपुरोडाशशतस्त्रियादि अ होति-बार्हस्पत्यचर्वादीनामनन्तापिच्छन्नानां पूर्णपात्रकर्मापवर्गान्तमपेक्ष्यते तत्सर्वमर् बन्ध्यान्ते पयस्यान्ते वा सर्वसाधारणं समापनीयमिति सिद्धम् । अन्तापच्छिन्नान प्रायणीयातिथ्योपसद्ग्नीषोमीयसवनीयानूबन्ध्यपशुतत्पुरोडाशानां तु तद्पेक्षेव नास्ति न हि दीक्षणीया कस्यापि भाष्यकारस्य मतेऽन्तापिक्छन्ना । सर्वेरपि समिष्टयजुर्वज व

सप्त प्रदृष्टि

पुन द्रेण मः देव

पवि चित्र इति

यहि ईम स्व

कर्मा भाभ नेव रणा

यज

१।३ समा अनुः प्रहा

याव

वाच् नवि (जै

क्षित ह्ययं तहु

#### दीक्षणीयेष्टिः।

23

#### आध्वर्यवपद्धतिः।

पंरा.

ादीनं

गन्त

मेप्टय

सूया

समि प्रकृत

धारण

यत्प्रा

ार्ण्य

ने ।

न सब

हिंच

धारण

एवम

वमनु

स्ति

भुदां सप्तभिः सप्तभिः प्रतिमन्त्रमञ्जिद्देणेति(१) सर्वत्र द्विरुपरिनाभ्युनमृज्य यित प्रदक्षिणम् "ॐ चित्पतिर्मा पुनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्य्यस्य रिमिभः। तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम् (७।४)। गन्त पनर्द्वितीयं सप्तकं गृहीत्वा तथैवोपरिनाभि "ॐ वाक्पतिर्मा पनात्विच्छ-त्वनी द्वेण पवित्रेण सुर्यस्य रिमिभिः । तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्का त"स्ते मः पुने तच्छकेयम् ( ४। ४ ) । ततस्तृतीयं गृहीत्वा सकृद्वाङ्नाभेः "ॐ दीनं देवो मा सविता पुनात्वचिछुद्रेण पवित्रेण सुर्य्यस्य रश्मिभः। तस्य ते सामि पवित्रपते पवित्रपृतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्" (४।४)। कुशप-31918 वित्रत्यागः। एकेन त्रिभिः सप्तिभवैंकशतेन वा राजसूये। आ वो देवास रता इति वाचयति(२) यजमानम् । जहों

"उँ आ वो देवास ईमहे वामं प्रयत्यध्वरे । आ वो देवास आशिषो यिजयासी हवामहे" (४।५) इति ब्रहि। यजमानः "ॐआ वो देवास ईमहे वामं प्रयत्यध्वरे । आ वो देवास आशिषो यन्नियासो हवामहे" । स्वाहा यज्ञमित्यङ्गुली अचते नानाहस्तयोरेवर्ठ० शेषं प्रतिमन्त्रम्। तत्रादौ

#### हौत्रपद्धतिः।

यजमानं(३)तदुह स्माह कौषीतिकर्न होतव्या इति श्रुतेः। इति प्रथममहः।

नीयस कर्मापवर्गान्तं पूर्वं कर्तव्यमित्यस्य पक्षस्य सिद्धान्तीकृतत्वात् प्रायणीयादिवत् प्रत्यक्षवच-अ माभावाच्च । तेन "नेदिद्"मिति वचनात्सिमष्टयजुरादिकं सर्वं तस्या अवशिष्यते ।अने-स्थातं नैव न्यायेनारनीपोमीयपशुपुरोडाशादीनामप्यविशष्यते तत्र समिष्टयजूंपि सर्वसाधा-रणान्येव सुत्यान्ते हूयन्ते "तद्यदेतानि जुहोत्येतानेवेतयज्ञान् स्र स्थापयती" (श०१।६। १।३०) ति वाक्यात् । इतरत्पूर्णपात्रादिकर्मापवर्गान्तमन्बन्ध्यान्ते तन्त्रेण सर्वसाधारणं समाप्यत इति निरवद्यं, अनूबन्ध्याभावे पयस्यान्ते । पूर्णपात्रस्यासादनप्रोक्षणे अपि नेरा अनुबन्ध्यापशुपुरोडाशपात्रासादनकाले पयस्यायां कर्तत्र्ये लाघवान्निनयनसन्निधानानु-र्यन्त प्रहाच्चेति दिक।

(१) "अनुपद्धो वाक्यसमाप्तिः सर्वेषु तुल्ययोगित्वादि" ( जै० २।१।४८ )ति न्या-

याद्त्र अच्छिद्वेणेत्यादेः मन्त्रत्रयेष्वनुपद्गो भवति ।

(२) "अथाशिषामारम्भं।वाचयति" [ श०३।१।३।२४) इत्यादौ ज्ञश्राज्ञश्च द्वाविष वाचियतव्या उत ज्ञ एवेति संशये अविशेषादुभौ वाचियतव्याविति पूर्वः पक्षः । अध्य-नविधिवलादधीतवेदस्य विदितवेदार्थं स्यैव याजमानत्वाद्भिज्ञमेव वाचयेन्न त्वविज्ञमिति ( जे ३।८।९ ) सिद्धान्तः।

(३) पञ्चाहतीर्जुहयात "मनो मे मनसा दीक्षितां स्वाहेति प्रथमां वाङ्मे वाचा दां-न्नान : क्षितां स्वाहेति ।द्वितीयां प्राणो में प्राणेन दीक्षतां स्वाहेति तृतीयां मध्ये प्राणमाह मध्ये ज ब ह्ययं प्राणश्रक्षमं चक्षुषा दीक्षितां स्वाहेति चतुर्थीं श्रोत्रं मे श्रोत्रेण दीक्षितां स्वाहेति पञ्जर्मी तहुह स्माऽऽइ कोषीतिकर्ने होतव्या (शांावा १ । ४। शांवश्रीव १।४। इति श्रुतेः।

# अग्निष्टोमपद्धतौ—

२४

#### आध्वर्यवपद्धतिः।

कनिष्ठिके--"ॐस्वाहा यज्ञं मनस आरभे"। ततोऽनामिके--"ॐ स्वाहोरोरन्तरिक्षात् यज्ञमारभे"। ततो मध्यमे - "ॐ

स्वाहा द्यावापृथिवीभ्यां यज्ञमारभे"। अन्तिमेन मुष्टी कृत्वा "ॐ स्वाहा वातादारभे यज्ञमा०"। स्वाहेत्युक्त्वा वाग्यतः "ॐ स्वाहा" (४।५) पव अङ्गुष्ठौ तत्सहिते तर्जन्यौ चोत्सुजित ।

अध्वर्युर्यजमानं वाहुगृहीतं (१)वाग्यतं प्रवेशयति पूर्वद्वारेण विमितं प्रविश्याहवनीयगाईपत्यावन्तरेणागत्य स्वासने उपविशति सोऽस्य

सञ्चर आप्रसवात्।

एवं प्रतिप्रस्थाता पत्नीमभ्यञ्जनादि त्ष्णीं (२)पूर्वद्वारेणैव अग्नी अन्तरेणापरेण वा प्रवेशयति । अस्या अप्ययमेव सञ्चर आ प्रसवात् ।

अध्वर्युः औद्ग्रभणानि जुहोति स्थाल्याः स्नावेणाकृत्या इति प्रतिम न्त्रम् । "ॐ आकृत्यै प्रयुजेऽग्नये स्वाहा" । इदमाकृत्यै प्रयुजेऽग्नये । स्यो "ॐ मेघायै मनसेऽग्नये स्वाहा"। इदं मेघायै मनसेऽग्नये। तृतीय जपत्येव। (सस्वरं जपः)।

"ॐदीक्षायै तपसेऽग्नये स्वाहा"। "ॐसरस्वत्यै पृष्णेऽग्नये स्वाः ( ४ हा"। इदं सरस्वत्ये पूष्णेऽन्नये। "ॐ आपो देवीर्बृहतीर्विश्वशस्भुवो द्यावापृथिवीऽउरोऽअन्तरिक्ष । वृहस्पतये हविषा विधेम स्वाहा" । इदं ऊर्ग (३)द्यावापृथिन्यन्तरिक्षवृहस्पतिभ्यो न मम। इदं सचित्रे न ममेति भद्रः। पञ्चमं जुह्नां भीवमासिन्य द्विश्च स्थाल्याः स्रुवेण तृतीयं स्रुवमिभपूर कुरु यति विश्वो देवस्येति । "ॐ विश्वो देवस्य नेतुर्मतो व्युरीत सख्यम्। विश्वो राय इषुध्यति द्यम्नं व्वृणीत पुष्यसे स्वाहा (४।७) । इदं(४)विश्व विष

(१) वारयमनस्यास्य कृत्स्नप्राकरणिकाङ्गत्वं (जै०३।१।१४) सिद्धान्तितम् ।

(२) अत्र मानवसूत्रे विशेषः—"प्रतिप्रस्थाता तूर्णी पत्नी' पावियत्वा पर्या द्वार प्रवाच दक्षिणतः पञ्चादपरस्य पत्नीलोकसुपस्थाप्योपवेशयति"। अतोऽपरेण द्वारेण प्रवे नीय शनं समूलम् । अनेकयजमानकेऽभ्यञ्जनादि बाहुगृहीतप्रपादनान्तमेके स्य यजमानस् कर्तज्यं संस्कारस्येतावत्परिमागत्वात् ।अप्सुदीक्षायामपिनखनिक्रन्तनादिप्रपादनान्तमेनै कस्येति।

(३) अत्र "आपो देवीर्लिङ्गोक्ता" इत्युक्तत्वा ( सर्वानुक्रमणिः १।१६ ) न्मन्त्रिलि क्षं भिन्नविभक्त्यन्तानामेव देवतात्वेनावगमाच "इदमद्रयो द्यावावृथिवीभ्यामन्तरिक्षा गप्राः

.. बृहस्पतये न मम" इति वा त्यागः । एवं सर्वन्नाऽनेक्देवतासु ज्ञेयम् ।

(४) इदं विश्वेभ्यो देवेभ्यः सवित्रे मित्राय बृहस्पतये पूष्ण इति वा । अथवा इ सवित्रे इत्येतावानेव त्यागः, विश्वो देवस्य स्वस्त्यात्रेयः सावित्रीमनुष्दुभमिति सर्वानुत्र मण्या (१।१६) मुक्तत्वा 'द्थ सावित्री' जुहोती ''ति चयने ( श० बा० ६।६।१।२१ श्रुतत्वाच्च ।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

यज

ऋ

अस्थि

मन्त्र

### दीक्षणीयेष्टिः कृष्णाजिनादि दीक्षा च।

26

आञ्चर्यवपद्धतिः।

देव-सवित्-मित्र-वृहरूपति-पृषभ्यो न मम । एतामेव वा पूर्णा जहुया-देकां नेतराः(१)।

[ दीक्षणीयाशेषसमापनम् ]

ततो वर्हिहोंमादि(२) समिष्टयज्-ब्रोह्मणतर्पण्रैष-तर्पण-कर्मा-पवर्गावर्जं सर्वं पोर्णमासवत्।

इति दीचणीयेष्टिः।

अथ कृष्णाजिनादिदीचा ।

आहवनीयं दक्षिणेन कृष्णाजिने मार्अससिहते स्युतान्ते तर्बस् प-श्चादासञ्जनवती निद्धाति प्राग्यीवे। एकं चेत्पश्चात्पादद्विगुणं कृत्वा यजमानो दक्षिणं जान्याच्यास्ते पश्चादेनयोः। ग्रुक्ककृष्णसन्धिमालभत ऋक्सामयोरिति॥

"ॐ ऋक्सामयोः शिल्पे स्थस्ते व्वामारभे ते मा पातमास्य यहा ये। स्योद्भचः" (४।६)।

तयोर्दि चिणजा चुनाऽऽरोहित शर्मासीति।

"ॐ शर्मासि शर्म से यच्छ नसस्ते ऽअस्तु सा साहिउँ०सीः" स्वा (४।६)। तेनास्ते ऽपरेन्ते।

मेखलां वध्नीते (३)वेणि त्रिवृतर्ठ० राणमुझमिश्रामन्तरां वासस इवं ऊर्गसीति।

"ॐ ऊर्गस्याङ्गरस्यूर्णम्मदा ऽऊर्ज्जं मिय घेहि"। (४। १०) नीविं पूर कुरते सोमस्य नीविरिति।

"ॐ सोमस्य नीविरसि"। (४। १०) उब्जीवेण स्वं शिरः प्रोर्ण्ते वेश्व विष्णोः शम्मेति।

"ॐ विष्णोः शर्मासि शर्म यजमानस्य" ( ४।१० )। प्रादेशमात्रीं कृष्णविषाणां त्रिवलि पञ्चविं वोत्तानां परिधा-त प्रे नीयस्य दशायां वध्नीते तया (४)कएडयनम् ।

(१) एतान्यौद्यभणानि दीक्षणीयाङ्गं तच्छेपभृतद्रव्यसाध्यत्वात्। दीक्षणीयाऽभावे सस्थियज्ञे (का०श्री०२५।१३।३५) न भवति ध्रीवाज्यस्य हुतत्त्वात्।

(२) बर्हिर्होमः। प्रणीताविमोकः। राक्षसभागः। कर्कमते भागावेक्षणं व्रतविसर्गो भा रिक्षा गप्राशनमिति । देवयाज्ञिकमते व्रतविसर्गाऽनुबन्ध्यान्ते पयस्यान्ते वा भवति नात्र ।

(३) मेखलाबन्धनमध्वर्योरिति कर्कः । यजमानः स्वयं वध्नाति आत्मनेपदश्रव-वा इ णादिति देवः।

(४) ज्ञाखान्तरे "सुपिष्पलाभ्यस्त्वौषधीभ्य" (आ० औ१०।१०।२) इति कण्डूयन-मुन्त्र आम्नातः तत्र यदाऽनेकेषु पाण्याचङ्गेषु युगपत्कण्डरूत्पचते किं तदा प्रत्यङ्गं सुन्त्राः ध अग्नि ०

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

6634 गहा

4)

मितं 5€1

प्रमी 11 तम-

तीयं

भुवो

गद्रः। यम्।

1 द्वारा

ानस तमेकै

न्त्रहि

नित्र 28

#### आध्वर्यवपद्धतिः।

तत उदकोपस्पर्शः । काएवानां त्त्तरीयदशायाम् । उपस्पृशत्येनय दिल्लास्या भुव उपरीन्द्रस्य योनिरिति "ॐ इन्द्रस्य योनिरिसः (४।१०)।

भूमो चोक्किखति सुसस्या इति। "ॐ सुसस्याः कृषीस्कृषि (४।१०)। अध्वर्भुमुंखसम्मितमौदुम्बरं दग्डं(१) प्रयच्छत्युद्गग्रं यजमानाय स

गृहीत्वोच्छ्रयस्वेत्येनमुच्छ्रयति ।

'ॐ उच्छ्रयस्य व्यनस्पत अर्घो मा पाद्यर्द० हस आस्य यज्ञस्यो हुचः" (४।१०।) तं दक्षिणत उपधत्ते।

अत्रं वा मुष्टिकरणवाग्यमने।

पवं प्रतिप्रस्थाता पत्नीं तूष्णीं युगपन्मेखलादि योक्त्रेण(२) वा जालं वा शिरसि त्रिपर्यायं (वा) पृथुमुखो (३)यित्रयत्रवाङ्कुः

ष्टक्तिरत सक्तदिति सन्देहे युगपद्वह्नङ्गेपूत्पन्नायां कण्ड्वां प्रत्यङ्गमभ्यस्यमाने कण्ड्यने कण्ड्व यनकर्मणस्तदपनेयस्य दुःखस्य दुःखापनयनसंस्कार्याणामङ्गानांच भिन्नत्वात्प्रत्यङ्गमावृ क्तिरिति पूर्वः पक्षः । कृष्णविषाणया विधीयमानकण्ड्यनशेषमन्त्रस्य संस्कार्यात्मन एक स्वात्सकृत्मन्त्रपाठेन तत्सिद्धेनांवृक्तिः कर्तव्येति (जै० ११।४। सू०४९-५०) सिद्धान्तः ।

(१) ज्योतिष्टोमे श्र्यते "दण्डेन दीक्षयति" "तस्य शतं दक्षिणा" इति । तदीक्षा दक्षिणमञ्जप्रधानार्थमुत प्रधानार्थमेव । पुरुषाणामङ्गप्रधानार्थत्वादीक्षादक्षिणस्याङ्गप्रधानार्थतेति प्राप्ते-"दीक्षा सोमस्य" (ते० आ० ३।९।) "दक्षिणा सोमस्य" इति वच नादीक्षादक्षिणं सोमस्य प्रधानस्यैवेति (जै० ३।७।५) सिद्धान्तः।

दर्शपूर्णमासयोरारम्भे सक्टदेवान्वारम्भणीया कर्तव्या न प्रतिप्रयोगमावर्तनीया इत्युक्तं नवमे (११३४-३५)। सा च विक्रतिष्विप कर्तव्येति निर्णीतं द्वादशे (२१६)।

अत्र सन्ति ज्योतिष्टोमे दर्शपूर्णमासिवकृतिभृतानि दीक्षणीयादीनि कर्माणि। अस्ति तु प्रकृतावारम्भणीयेष्टिः "आप्तावेष्णवमेकादशकपालं निर्वपेदर्शपूर्णमासावा(रि)रप्ट्य-माणः" (गो० वा० उ० १। १२।) इति । तत्र सन्देहः दीक्षणीयादिष्वारम्भणीया कतन्या उत नेति। "विधेः प्रकरणान्तरेऽतिदेशात्सवकर्म स्यात्" (जै० १०। १। १) इति न्यायेन सर्व प्राकृतं कर्तव्यमिति पूर्वः पक्षः।

सोमयागारम्भेणैव दीक्षणीयादीनामारब्धत्वात् तेषां पृथगारम्भाभावेन आरम्भा-ख्यद्वारलोपादीक्षणीयादिषु आरम्भणीया न कर्तव्या इति (जै०१०।१।२) सिद्धान्तः।

(२) इत कथ्वं पत्नीसन्नह नं कर्तव्यं न वेति चिन्तायां दार्शपौर्णमासिकं पत्नीसन्नह नं प्रायणीयादिषु चोदकप्राप्तं कर्तव्यमिति प्राप्ते—यद्यदृष्टाय बन्धः यदि वासोधारणं दृष्ट्रप्रयोजनं, तदुभयमपि सौमिकेन योक्त्रबन्धनेन सिध्यति । अन्यार्थनापि सन्नहनेन सन्नद्धे वेति न पृथक्सन्नहनमिति सिद्धान्तः । तथा हि जैमिनिकात्यायनौ—"सन्नहनं च वृत्ति त्वात्" (१२।१।२१)। पत्नीसन्नहनं च सयोक्त्रायाः" (८।१।१) इति ।

(३) यज्ञमर्हन्ति यज्ञियाः पलाशादयः । यज्ञत्विग्भ्यां घलनौ (पा० ९ । १ । ७१) इति घप्रत्ययः । तथा च श्रुतिः—(श० १ । २ । ९ । २०) "ते वै पालाशाः स्यु" रित्युः

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

तो श्रुत

कर

न्त

मः

क्षा

पक्र काः

दुम्ब

पत्नं च्छ्र

नुष्टि गरुर काः दीक्षि

सम

एव एका ७।१

सुत्र नत्रा क्षाप

### महावीरसम्भरणम्।

29

आध्वर्यवपद्धतिः।

कराडूयने । ओल्लेखनात्करोति मेखलादि चेत् कृष्णाजिनादि चेद्द्रण्डा-न्तम्(१) ॥

इति कृष्णाजिनादिदीक्षा।

अन्यो दीक्षितोऽयं ब्राह्मण्(२) इत्याह त्रिरुचैः । प्रतिप्रस्थाता दीक्षिन् तोऽयं ब्राह्मणः ३ । अस्मिन्नुद्धासने प्रैये ब्राह्मण इत्येव वैश्यराजन्ययोरिप श्रुतेः ( रा० ब्रा० ३ । २ । १ । ४० ) ।

एतत्प्राग्यदा च स्योऽस्तमियात्तदैव सायमग्निहोत्रर्ठ० हुत्वा सर्वः मवशिष्टं कर्म कर्त्तव्यं नान्यथा।

अथ महावीरसम्भरगाम् ।

एकदीक्षापन्नेऽत्रेव महावीरसम्भरणयूपाहुतियूपच्छेदनानि, दी-क्षावहुत्वे तु, यस्मिन् कस्मिश्चिद्दीन्चादिने तानि ।

तत्रादौ महावीरसम्भरणम् । (३)दीक्षासु महावीरान्तसम्भरन्ति ।

पक्रम्य "यदि पालाशान्न विन्देदथो अपि वैकङ्कृताः स्युर्यदि वैकङ्कृनान्न विन्देदथो अपि काश्मर्थमयाः स्युर्यदि काश्मर्थमयान्न विन्देदथो अपि बैटवाः स्युरथो खादिरा अथ ऽऔ-दुम्बरा ते हि वृक्षा यज्ञियाः" इति । ब्रह्मपुराणेऽपि—

पालाशाश्वत्थन्यप्रोधण्लक्षवकङ्कृतोद्भवाः । काश्मर्योदुम्बरौ बिल्वाश्चन्दनः सरलस्तथा ॥ शालश्च देवदास्त्र्य खादिरश्चेति याज्ञिकाः ।

(१) अनेकयजमानके एकैकस्य कृष्णाजिनास्तरणादिदण्डप्रदानान्तं कतंत्र्यं, एवं पत्नीनामि । दण्डप्रदानान्ते कृतं दीक्षितो भवति, अतः कृष्णाजिनास्तरणादीनि दण्डो-च्छ्यणान्तानि समस्तानि दीक्षाकरणानि न च्यस्तानि । अतः सवंपु दण्डोङ्घयणान्तेष्व-चृष्ठितेषु दीक्षितो भवतीति देवयाज्ञिकः । असोमाधानिनो "दीक्षितोय" मित्येतस्मात्प्रागस्तमयेऽग्निहोत्रकाल आगते सायंप्रातहोमस्तन्त्रेण कर्तच्यः, न प्रातहोममिति याज्ञि-काः । इष्टेरनन्तरमेव होमादिनिषेध इति मीमांसकाः। तथा हि जैमिनिः-'परेणाऽऽवेदना-हीक्षितः स्यात्, सर्वेदीक्षाभिम्सवन्धात् । इष्टयन्ते वा तद्र्या द्यविशेषार्थसम्बन्धात् । समाख्यानं च तद्वत्" (१।३।२९-३१) इति ।

(२) अनेकयजमानके चास्योहः। दीक्षिताविमौ बाह्मणौ, दीक्षिता इमे बाह्मणा इति।

(३) महावीरग्रहणं पिन्वनरौहिणकपालानामप्युपलक्षणम् । तान्यप्यत्र प्रक्रियन्त एव । प्रयोजनं पिन्वनादीनामिप।विस्मरणे सम्भारिनवपनादि सर्वे तदुपयुक्तं भवतीति । एकाहेषु—तावदेकादीक्षा तिस्रो दीक्षाश्चतको दीक्षा द्वादश दीक्षा अपरिमिता (जै०६। ७।१०) वा दीक्षा भवन्ति (जै०६।५।८) (का० ७।१।२४) । अहीनेषु—"दीक्षाः सुत्योपसच्छेषेणे (का०२३।१।२) ति । द्वादशोहे च दीक्षा द्वादशे (ज०६।९।९) ति । नत्रानेकदीक्षापक्षे यस्मिन्नहनीच्छा भवति तस्मिन्महावीरसम्भरणं कर्तव्यम् । एकदी-क्षापक्षे च 'दीक्षितोऽयं ब्राह्मण' इति प्रेषानन्तरं प्रागस्तमयान्महावीरसम्भरणं श्रपणान्तं

रेत्युः

येनय एसिः

१०)। य स

स्यो

ं वा ङ्कुः

कण्डु सावृ-

त एक तः । तिक्षा

ाङ्गप्र-। वच

नीया ।

मस्ति प्रस्य-णीया

१ १ ) स्<del>भा</del>-

न्तः । च्रहर्न

हुए नहीं वृत्त

७१)

अग्रिष्टोमपद्धतौ-

22

#### आध्वर्यवपद्धतिः।

अन्तःपात्ये दक्षिणतः समन्त्रं ब्रह्मास्ते, तत्सन्यपार्श्वे यजमानः। अन्तः पात्यदेशे संभारान्निद्धाति, मृदं, बल्मीकवपां, वराहविहतं, पूर्तीकान-जापयो, गवेधुकाः, कृष्णाजिनमध्रिचोत्तरतः । अध्वर्युर्देवस्य त्वेत्यभि-मादायोद्भवरी वैकङ्कतीं वारतिमात्रीम् ।

"ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽिवनोर्वाहुभ्यामपूष्णोहस्ताभ्याम् । आददे नारिरसि" (३७।१) । सन्ये कृत्वा दक्षिणेनालभ्य जपति

युञ्जत इति ।

"ॐ युक्षते मनेऽउत युक्षते धियो व्विष्पाव्विष्प्रस्य बृहतो व्विषश्चितः ।

व्विहोत्राद्धे व्वयुनाविदेकऽइन्न्महीदेवस्य सवितुः परिष्टुतिः" (३७।२)। साम्रिभ्यां पाणिभ्यां मृदमाद्ते पिएडवद्देवी द्यावापृथिवी इति ।

"ॐ देवी द्यावापृथिवी मखस्य वामद्य शिरो राष्यासन्देवय<mark>जने</mark> पृथिब्याः । मखाय त्वा मखस्य त्वा शीक्रें" ( ३७।३ ) आददे ।

कृष्णाजिने निद्धात्युत्तरतः सर्वत्र । देन्यो व्यम्य इति वल्मीकव-पाम्। "ॐ देञ्चोञ्चम्यो भूतस्य प्रथमजा मखस्य वोद्य शिरो राध्या-सन्देवयजने पृथिव्याः। मखाय त्वा मखस्य त्वा शीव्र्णुं (३७।४) आद्दे।

इयत्यम्र ऽआसीदिति वराहविहतम्। "ॐ इयत्यम्रऽआसीन्नमखस्य तेऽद्य शिरो राध्यासन्देवयजने पृथिव्याः । मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्कां" (३७१५) आददे।

इन्द्रस्योजस्थेति पूतीकान्। "ॐ इन्द्रस्योजस्थ मखस्य वोऽद्य शि-रोराध्यासन्देवयजने पृथिव्याः। मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णें" (३७१६) आददे।

मखायेति पयः "अ मखाय त्वा मखस्य त्वा शाब्धें" (३८१६) तूष्णीं गवेधुकाः।

सम्भृतानभिमृशति मखायेति "ॐ मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे" (३७१६) अभिमृशामि(१)।

कृष्णाजिनं परिगृह्योत्तरतः परिवृतं गच्छन्त्यध्वर्युप्रतिप्रस्थातृनेष्टो-भेतारः प्रेतु ब्रह्मण्स्पतिरिति ।

"ॐ प्रेतु(२) ब्रह्मण्स्पतिः प्र देव्येतु स्नृता । अच्छा व्वीरं नर्यम्पङ्किः

कृत्वाऽऽपाकादुद्धरणं प्रातः कर्तव्यम् । 'तान् दिचैवोपवपेद्दिवोद्वपेदि" (श॰ वा॰ १४।१। २।२१) त्युक्तत्वात्तत्कालमेव पाकासम्भवात्प्रातरुद्वापो युक्त इति ।

(१) केचित्प्रत्येकमभिमर्शनमिच्छन्ति।

(२) "प्रेतु ब्ब्रह्मणस्पति" रिति मन्त्रपाठः सर्वेषाम् । "अथोत्तरतः परिश्रितं भवति ।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

पृश्

रा

म

मा ङ्ग

रोर्ग

तर

आ ( :

> खा या

प्रति

खा

श्रप

तद् परि सप्त

परित

### महावीरसम्भरणम् ।

30

आध्वर्यवपद्धतिः।

राधसन्देवा यज्ञत्रयन्तु नः ( ३७।७ )।

परिवृते निद्धाति सम्भारानुद्धतात्रोक्षिते सिकतोपकीर्णे प्रागद्धारे मखायेति ।

"ॐ मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे ( ३०।७ ) निद्धामि"।

दक्षिणतः समन्त्रं ब्रह्मास्ते यजमानश्चास्ते । अजाक्षीरं गवेधुकाश्च पृथक्कृत्वा सम्भारैः संपंखजित मखायेति ।

"ॐ मखाय त्वा मखस्य त्वा शोष्णें (३७१७) सं एस्जामि" मृदमादाय महावीरं करोति मखायेति ।

"ॐ मखायांत्वा मखस्य त्वा शीष्णैं (३७:७) करोमि । प्रादेश-मात्रमृष्वमासेचनवन्तं मेखळावन्तं मध्यसङ्गृहीतमृष्वं मेखळायास्त्र्य-कुळं निष्टितमभिमृशति मखस्य शिर इति ।

"ॐ मखस्य शिरोऽसि" (३७।=) । स्थापयति आदानमेके । एवमि-तरौ प्रतिमन्त्रम् ।

मृदमादाय द्वितीयं करोति "ॐ मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्णां" करोमि (३६। म)। अभिमृशति "ॐ मखस्य शिरोऽसि" (३७। म) स्थापयति। तृतीयं करोति "ॐ मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णं करोमि" (३७। म) अभिमृशति "ॐ मखस्य शिरोऽसि । मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णं" (३९। मेखस्य त्वा शीर्ष्णं" (३९। मेखस्य त्वा शीर्ष्णं" (३९। मेखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णं"

स्रवपुष्कराकृती पिन्वने रौहिएकपाले परिमएडले।

मृदुमुपरायां निद्धाति महावीरान् गवेधुकाभिः श्टरणयति म-खायेति प्रतिमन्त्रम् । "ॐ मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे श्लदण यामि" (२७।=)

दक्षिणाझेरेकदेशमुल्मुकमादाय तेनाश्वशकृता (१)धृपयत्यश्वस्येति । प्रतिमन्त्रमुखावद्क्षिः ।

"ॐ अश्वस्य त्वा वृष्णः शक्नाधूपयामि देवयजने पृथिन्याः। म-खाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णैं" (३७।१)।

कृष्णाजिनमपसार्य तत्राभ्न्या चतुरस्रं हस्तमात्रं गर्तं खात्वा तत्र श्रपणमास्तीर्यं तत्र कृतक्रमेण तान् सर्वानधोमुखानिधाय तेनैवोल्मुकेन

तद्भिप्रयन्तो।जपन्ति प्रैतु ब्रह्मणस्पतिरि" ( श० व्रा० १४।१।२।१५ ) त्यादि श्रुतेः । परिश्रितस्य सिद्धस्यैव निदंशात्पूर्वं पञ्चारत्निप्रमाणं समचतुरस्रं प्राग्द्वारं कृत्वा तन्मध्ये सप्तभूसंस्कारान्कृत्वा सिकतोपकीर्णं कार्यं, तितः कृष्णाजिनं परिगृद्येत्यादि कार्यम् ।

(१) अथवा धूमायमानं सङ्देव हस्तेन गृहीत्वा भूमिस्थानेव महावीरान्सर्वेतः परिवर्तनेन धूपयित ततस्तूर्णी पिन्वने रोहिणकपाली धूपयित ।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

रन्तः हान-भि-

म् ।

' I

)।२)। । जने

กฮ-

या-(दे। स्य

त्वा शि-

**Ū**"

ξ) ή"

धे-

<u>ङ्कि</u>

181

ति ।

अग्निष्टोमपद्धतौ---

30

आध्वयंवपद्धतिः।

प्रदहनं च मखायेति प्रतिमन्त्रम् "ॐ मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णं" (३७।६) प्रदहामि(१)। एवमितरौ ।

पकानुद्धरत्युजवे त्वेति प्रतिमन्त्रम् । ॐ "ऋजवे त्वा (३०।१०) उद्वपामि" "ॐ साधवे त्वा उद्वपामि," "ॐ सुक्षित्यै त्वा उद्वपामि" ।

अजापयसाऽवसिञ्चति मखायेति प्रतिमन्त्रम् । "ॐ मखाय त्वा म-

व

5

7

18

अ

3

म

77

वि

2

7

खस्य त्वा शीक्षाँ" अवसिश्चामि । एवमितरौ ।

तृष्णीं पिन्वनादीनां करणाभिमर्शनश्ळच्णनधूपनप्रदहनोद्धरणा-वसेचनानि दिवैव प्रदहनोद्धरणे, यदि सूर्योऽस्तमियाद्वात्रो प्रदहनान्तं कृत्वा प्रातरुद्धरणावसेचने कुर्यादिति भद्गः(२)। इति महावीरसम्भरणम्। ग्रथ यूपच्छेदनम् ।

पूर्णां द्वितवित्रहरयाज्यं गाईपत्येऽधिश्चित्य सुक्सुवं च सम्मुज्योद्धा-स्योत्पूयावेदय चतुर्गृहीतं गृहीत्वा समित्पूर्वकमाहवनीये यूपाहुतिं जुहोति चतुर्गृहीत् सुवेण वोहविष्णविति ।

"ॐ उरुव्विष्णो व्विक्रमस्वोरुक्षयाय नस्कृषि । घृतं घृतयोने पिव

प्र प्र यज्ञपतिन्तिर स्वाहा" ( ५।४१ )। इदं विष्णुवे न मम ।

आज्यशेषमादाय सतक्षा गच्छति यूपम् । अभिमृशत्यत्यन्यानिति, प्राङ्तिष्टन्नभिमन्त्रयते(३) वा ।

<sup>(</sup>१) अथवा महावीराणामादीपने मखायेति त्रयोः मन्त्राः । सूत्रे प्रदहने विधानात् । श्रुतौ ( श॰ वा॰ १४।१।२।२१ ) वाऽवधाने विहिता इति पूर्वे तत्र प्रदर्शिताः । अथवा तत्कालमेवागिनं मथित्वा तत्कालमथितेनागिनना महावीरादीनां धूपनं श्रपणं श्रपणमप् सायौत्तानान् कृत्वा ऋजवे त्वेति प्रतिमन्त्रं महावीरानुद्धरित तूर्णीं पिन्वने रोहिणकपाले भोद्धरित । एतेपां पचनोद्धरणे दिवैव कर्तव्ये न रात्रौ ।

<sup>(</sup>२) असम्भवे तु कुम्भकारादिकृतं सिद्धपात्रग्रहणं वा ''खात-ऌ्त-छिन्ना-वह त-पिष्ट-दुरघ-दग्धेषु यजुष्कियासम्भवात्' (का० श्रो० १।१०।१३ ) इति परिभा-षालिङ्गात् ।

ततो महावीरादीनामसञ्चरे निधानं महता प्रयत्नेन रक्षणं च कार्यम्। भेदे प्रायश्चित्तः स्य बाहुल्यात्। तथा हि तत्प्रायश्चित्तम् । "भूमिभुमिमवागान्माता मातरमप्यगात्। भूयास्म पुत्रैः पश्चभियों नो द्वेष्टि स भिद्यतामि"ति मृन्मयं भिन्नमभिमृशेत्। "य ऋते चिद्मिश्चिषः पुरा जत्रुभ्य आतृदः सन्धाता सन्धि मधवा पुरूवसुरिष्कर्ता विहतं पुनिरे"(का० २५।५।२९-३०)ति वर्म्यम् । परमेष्टयादींश्च (य० सं० ८।५४-५८) चतुस्मिर् र्व०शतं जुहोति" इति ।

<sup>(</sup>३) अभिमन्त्रणलक्षणन्तु— "मन्त्रमुचारयन्नेव मन्न्नार्थत्वेन संस्मरेत्। शेषिणं तन्मना भुत्वा स्यादेतदनुमन्त्रणम्॥

### यूपच्छेदनम्।

३१

#### आध्वर्यवपद्धतिः।

"ॐ अत्यन्यां २८अगान्नान्यां २८उपागामर्वाक्त्वा परेभ्योऽविद्मपरो-वरेभ्यः । तन्त्वा जुपामहे देव व्वनस्पते देवयज्याये देवास्त्वा देवय-ज्याये जुपन्ताम्" (५।४२)।

पालाशं वहुलपर्णमशुष्कात्रमुर्ध्वसकलशाखं मध्यात्रोपनतमवण-मभावे खादिरविल्वरौहितकान् । खादिराभावे सोम इतरात् ।

छेदनप्रदेशे खुवेणोपस्पृशति विष्णवे त्वेति—"ॐ विष्णवे त्वा (५।४२)

उपस्पृशासि" ।

ओपध इति कुशतसणं तिरस्कृत्य "ॐ ओपघे त्रायस्व" (५।४२)। स्वधित इति परशुना प्रहरित "ॐ स्वधिते मैनर्ठ०हिर्ठ० सीः" (५।४२)। प्रथमशकलं निद्धाति । अनक्षस्तम्भं वृश्चति । एकजम् । द्यां मान् लेखोरिति पतन्तमभिमन्त्रयते ।

"ॐ द्याम्मालेखीरन्तरिक्षं माहिर्द्य सीः। पृथिन्या सम्भवः। न द-

क्षिणा पतेत्,

अयर्ड० हि त्वेति शोधनसिमन्त्रणशेषो वा विशेषोपदेशात्। "ॐ अयर्ड०हि त्वा स्विधितस्ते तिजानः प्रणिनाय महते सौभगाय (५।४३)।

अतस्त्वमित्यावृश्चने जुहोति यूपे वा तत्संस्कारात् स्थाणौ श्रुतेश्च।
"ॐ अतस्त्वं देव व्वनस्पते शतवल्शो व्विरोह सहस्रवल्हाा व्विवयर्ठ०•
रुहेम (५।४३) स्वाहा"। इदं वनस्पतये न मम।

परिवास्याच्छेदनं पुनः । ज्यरिकश्चतुररिक्तवां । एकरिक्तप्रभृतीनेके । अष्टाश्चिं करोत्युवरवर्ज । मूलात्स्वरुनिष्पादनम् । अग्राच्चपाठं पृथुमात्र-मष्टाश्चिमध्यसङ्गृहीतमूर्ध्वमग्रे प्रतिमुञ्जति द्यङ्गलं ज्यङ्गलं वा तर्बातिकान्तं यूपस्य पञ्चारितः पञ्चदशपर्यन्तः सोमे दशसप्तचतुर्दशवर्जमपरि-मितो वा सप्तदश वाजपेये । एकविर्ठ० शितर्श्वमेथे यथाकाय ऐस्थिवि-मा। इति यूपच्छेदनम्(१) ।

औद्ग्रभणादारभ्य यतवाग्यजमान अस्तमयाद्वाचं यच्छिति पत्नी

एतदेवाभिमन्त्रस्य लक्षणं चेक्षणाधिकम्।" इत्याखलायनश्रौतसूत्रीयनारायणवृत्युक्तं बोध्यम् ।

(१) यूपैकादिशनीपक्षे एवमेवैकादश यूपाँश्वित्वा वितष्टं च द्वादशमचषालमन-ष्टाश्रीकृतं देवयजनं नयेत्। यूपाहुतिः (का० श्रो०६।१।४) सक्देव (जै०११। २।७) भवति। "यूपाहुत्यभ्यादानयवावपनानि सकृदि" !(का० श्रो०८।८।९) त्युक्तः। स्थाणवाहुतिश्च पृथक् सर्वेषां भवतीति रामवाजपेयिनः।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

र्जे "

0)

। म-

णा-गन्तं गम्।

द्धा-हुतिं

ाति.

पिच

नात्। ध्यवा मप्र

∸वह

रेभा-श्चित्त-

गत्। असते विहतं तुस्त्रिक

### अग्निष्टोमपद्धतौ-

32

आध्वयवपद्धतिः।

च अध्वर्युः अस्तमिते "दीक्षित वाचं(१) विस्जस्व" ३। "पत्नि वाचं विस्जस्वे"ति त्रिराह पृथक् ।

नं

H

व

पु

ग

릐

न

8

यजमानः अग्निमभ्यावृत्य व्रतं कृणुतेति वाग्विसर्जनं त्रिरुक्तवा "ॐ व्यतङ्कृणुत व्यतङ्कृणुत व्यतङ्कृणुत" (४। ११) अग्निब्रेह्मेति च सकृत् "ॐ अग्निब्रेह्माग्निर्यं वा व्यनस्पतिर्यं वियः" (४। ११)। भूभुवः स्वरिति वा "ॐ भूभुवः स्वः"।

अत अर्ध्वमामुष्टिविसर्गोद्नस्तमितेऽनुद्ति च त्रिराह "दीन्तित चार्च

यच्छ, पत्नि वाचं यच्छे"ति । यथोक्तं विसर्जनम् ।

व्रतदुघे दोहयति यजमानः । 'गावौ धुद्वे'ति प्रैषः । तत्त्वीरव्रतौ(२) भवतः । प्रथमे व्रते ब्रीहियवयोरन्यतरमावपत्युभावेके तद्वतमदोहे स-वौषधर्ठ० सर्वसुरभि चैके ।

अध्वर्युगिर्हिपत्ये दीन्नितस्य व्रतस्य श्रपणं कुर्यात् । दक्षिणान्नौ पत्न्याः लौकिकी,यवाग् राजन्यस्य तथामिक्षा वैश्यस्य कांस्यपात्रेणाध्वयुर्यजमानाय दीक्षितसञ्चरेण व्रतं प्रयच्छत्यनुत्सिक्तमपररात्रे सायंदोहमपराह्वे प्रातदीहम्।(३)

(१) अनेकयजमानके अस्योहः । 'दीक्षितौ वाचं विस्रजेथा'मिति द्वयोः । ''दीक्षि-ता वाचं विस्रजञ्बमिं'ति बहुषु । पत्नीशब्दस्य तु नोहः प्रकृतावप्यसमवेतत्वात् ।

(२) ज्योतिष्टामे दीक्षितस्यान्नभोजनाभावे व्रतमान्नायते—''पयोवतं व्राह्म-णस्य, यवाग् राजन्यस्य, आमिक्षा वैद्यस्य" इति। तत्पुरुषार्थमुत करवर्थमिति संदाये प्र-करणं बाधित्वा पुरुषसंयोगाद्वतस्य पुरुषप्रीत्यर्थतया छब्धफलस्य पुरुषाथर्विमिति पूर्वः पक्षः। पुरुषाणां कियार्थानां दारीरधारणार्थो वलकरणार्थश्चायं संस्कारो वर्तं नाम। सक् तुधमीभवितुमईति।प्रकरणानुप्रहाय, पुरुषार्थत्वे सित फलं कल्प्यं, क्लसमितरत्र। प्रयोग-वचनेनोपसंहतं तत्प्रधानस्य। तस्मात्कत्वर्थमिति (जै०४।३।४) सिद्धान्तः।

"पयो वर्तं वाह्मणस्य यवाग् राजन्यस्यामिक्षा वैद्यस्य" अत्रः सन्देहः किं यस्यापरं भोजनं न विद्यते स पयो वतयेत्, यवागूमामिक्षां वा, उत विद्यमानेऽपीति । तदेतदस-त्यन्यस्मिमभक्षे कर्तव्यं, अन्याभावस्य निमित्तत्वात् । निमित्ते सति नैमित्तिकस्यानुष्टं यत्वादिति प्राप्ते न ह्यत्रान्याभावो निमित्तत्वेन श्रुतः । तस्मात्–सत्यप्यन्यस्मिनभक्षे-नियमादृष्टाय पय एव वतयेदिति ( जै० ६ । ८ । ८ ) सिद्धान्तः ।

(३।)।ज्योतिष्टोमे श्र्यते—"अथास्मे वतं प्रयच्छति अतिनीय मानुपं कालं सार्यं दुग्धमपरसत्रेद्वेप्रातदुग्धमपराह्ने" (श० ३।२।२।१६) इति । तत्र सन्देहः। किं यस्याजीणिः सम्भाविता तेनापि वतयितव्यमुत नेति । "नियतं वाऽर्धवत्वातस्यादि"ति न्यायेन (जै०६।८।६६) (विहितत्वात्) वतयितव्यमेवेति पूर्वपक्षे—यजमानस्य रोगोत्पत्या कतु-विरोध एव सम्भाव्येत । तेन प्रधानविरोधादजीर्णसम्भवे न व्रतयितव्यमिति (जै०६।८।९) सिद्धान्तः ।

### दोक्षितवतत्रहणादिशकारः।

आध्वर्यवपद्धतिः।

यजमानः स्वासने कृष्णाजिनयोः दैवीं धियमिति वतायोपस्पर्शः नं कुर्यात्। वतार्थमाचमनम्। "ॐदैवीं धियं मनामहे समुडीकाम-भिष्ये। वर्चीघां यज्ञवाहसर्ठ० सुतीर्था नो असद्रशे" (४। ११)।

ये देवा इति व्रतयत्यमुनमये कांस्यपात्रे "ॐ ये देवा मनो जाता मनोयुजो दक्षकतवस्ते नोऽवन्तु ते नः पान्तु तेभ्यः स्वाहा" (४११)।

आचम्य श्वात्राः पीता इति नाभिमालभते "ॐ श्वात्राः पीता भवत ययमापो अस्माकमन्तरुदरे सुरोवाः । ता अस्मभ्यमयदमा अनमीवा अनागसः स्वदन्तु देवीरमृता ऋतावृधः" ( ४।१२ ) । पत्नी ठौहे तूर्णी वत्यभक्षणमात्रं पत्न्या वतश्रपणप्रदाने प्रतिप्रस्थातुरिति संप्रदायः।

मैदयन्कृष्णविषाणया लोष्टं किञ्चिद्वाऽऽदत्त इयं त इति। "ॐ इयं ते यज्ञिया तनृः"।

अपो मुञ्जामीति मेहति "ॐ अपो मुञ्जामि न प्रजाम्। अर्ठ० होमुचः स्वाहाङ्ताः पृथिवीमाविशतः । शौचाचमनान्ते —

पृथिज्या सम्भवेत्यात्तं निद्धाति "ॐ पृथिज्या सम्भव" ( ४।१३ )। अग्ने त्वमित्युक्त्वा स्विपत्यधः प्राङ् दृ चिणतोऽग्निमुखः "ॐ अग्ने त्वर्ठ० सुजागृहि वयर्ठ० सुमन्दिषोमहि । रक्षा णो अप्रयुच्छन् प्रवुधे नः पुनस्कुधि" ( ४।१४ ) इति प्रथममहः ॥

( अथ द्वितीयमहः । )

अग्निमभ्यावृत्तं विवुद्धमस्व(१)प्स्यन्तं पुनर्मन इति वाचयत्यध्वर्युः । ''ॐ पुनर्मनः पुनरायुर्मेऽ आगन्न्पुनः प्प्राणः पुनरात्मा मऽ आ-गन्त्वस्थक्षः पुनः श्रोत्रम्मऽ आगन्।

व्वैश्वानरोऽ अद्ब्धस्तन्पाऽ अग्निर्नः पातु दुरिताद्वद्यात्" इति वृहि । यजमानः—

"ॐ पुनर्मानः पुनरायुम्मे आगन्पुनः प्राणः पुनरात्मा मऽ आगन्नपु-नश्रक्षः पुनः श्रोत्रम्म आगन्।

ब्वैश्वानरोऽ अदब्धस्तन्पाऽ अग्निर्नः पातु दुरिताद्वयात्" (४।१५) अनुदिते दीक्षित वाचं यच्छ ३। पत्नि वाचं यच्छेति त्रिराहाध्वयुः। उदिते च दीक्षित वाचं विस्जस्व ३। पत्नि वाचं विस्जस्वेति त्रिराह।

यजमानस्य वतङ् कृणुतेत्यादि ( पत्र ३२ ) पूर्ववत् । तत्र त्रिस्तनं

(१) आहवनीयाभिमुखीभूतं यजमान विगतनिद्रं पुनः स्वापमकरिष्यन्तं पुनर्भन इति वाचयति। अग्रि ०५

33

स्वा

गाचं

मेति ) 1

ग्वं रे(२)

स-

प-ध्व-दोह-

तिक्षि-

वाह्य-ाये प्र-पूर्वः स क

योग-यापरं तदस-

ानुष्टे--भक्षे-

सार्य ीर्णिः ( जै॰

ऋतु-मिति गावौ धुदवेति प्रैषः(१) । व्रताधिश्रयणं पूर्ववत् ( पत्र ३२ ) ।

त्वमग्न इत्याह कुथ्वा ऽत्रत्यं वा व्याहृत्य । "उँ त्वमग्ने ब्वतपाऽ असि देव आमर्त्येष्वा। त्वं यज्ञेष्वीडयः॥

कार्य

वदेत चर्ना

(218

कम् स्या

शाउ

(४।१६)। ल्बच्यमालभ्य(२) वाचयति रास्वयदिति । अध्वर्युर्गामालभस्वेत्याः

दि यथाद्रव्यम् ।

"अरास्वेयत्सोमा भूयो भर देवो नः सविता व्यसोर्हाता व्यस्वदा अणां परिण

दि"ति ब्रहि । यजमानः-

ॐ रास्वेयत्सोमा भूयो भर देवो नः सविता व्यसोद्दीता व्यस्व गृहे दात् ( ४।१६ ) आलन्धुमशक्येऽ(३)भिमन्त्रणम् ।

# ( अथ दीचितनियमाः । )

मधु धर्जर अथ नियमाः । शहसम्प्रवेश-सम्भाषा-प्रत्युत्थाना-भिवादनोदकाः वायवर्षाणि वर्जयेत्प्रागवभृथात् । परिह्वाछं वद्ति विचक्षणचनसित एका ्वर्ती वाचम् । शालासनास्वप्नौ सन्धिवेलयोः वेद्यार्थसुत्यासु । अप्राय<sub>न प</sub> श्चित्तमपराधे । इतरेतरस्मिन्वोपहवमिच्छेरन् । पत्न्यामेकदीक्षां । इति नस्त नियमाः(४)-

(१) अत्र साम्रो (चयने) यजमानोऽ'हरहरप्रयात(११।७५)'मिति मन्त्रेण सर्वे स्वाहान्तेनोखायां समिधमादधाति । ततो भस्मापोऽभ्यवहरणादि प्रायश्चित्यन्तम् । मपां !ततो विष्णुक्रमवात्सप्रे समासेन । ततोऽध्वर्युः पलाशशाख्या गाईपत्यस्य चितेः तस्त दयो स्थानस्य सम्मार्जनादि निषेशन इत्युपस्थानान्तम् ।

(२) शाखान्तरे "दोक्षितो मृति वन्वीते"ति ( आ० श्रौ० १०।१८।४) दोक्षितस्य ( ४ भृतियाचनार्थं प्रयाणं विहितमस्ति । तत्र याचने क्रियमाणे यद्धिरण्याश्वगवादि यत्कः श्चिद्दाति तल्लब्धहिरण्याद्यालभ्य हिरण्यमालभस्य गामालभस्वेत्येवमादिना प्रपेणा स्वा लम्भं कारयित्वा रास्वेयदित्यमुं मन्त्रं यजमानं वाचयति । "अथ यदीक्षितायामिहरन्ति नारि परस तेस्मिन्वाचयति रास्वेयदिति" ( श० ३।२।२।२५ ) श्रुतेः । आपस्तम्बः—

"दीक्षितो द्वादशाहं भृति वन्वीत यज्ञमेव तत्सम्भरतीति विज्ञायते। पूषा स <sup>एतं</sup> न्येति सनीहारान्सं शास्ति । चन्द्रमसीत्येतैर्यथालिङ्गं प्रतिगृह्णाति देवः सविता वसोवः इति सुदावेत्यन्यानिं (१०१९८१४-७)। तथा "पृथगरणोप्वरनीन्समारोप्य रथेन प्रयाति। नावि

तदभावे रथाङ्गमादाये (१०।१९।६) त्यादि।

(३) यदा कश्चिदाता प्राह ममान्यस्मिन्देशे एका गौर्वर्तते । हरण्यादि वा तुभ्यं चाद द्रास्यामि तदा विप्रकृष्टत्वात्तस्यालम्भः कर्तुं नः शाक्यतः तदाभिमन्त्रणमिति भावः । **कुर्या** 

(४) दीक्षितः शृद्रेषु न प्रविशेत् शृद्धः सह सम्भाषण् न छ्यात् अथवा शालामध्ये सत्य शुद्रस्य प्रवेशो वारणीयः, यदि शुद्रेण सम्भाषणेनावश्यं कार्यं भवति तदा त्रैवर्णिकमन्तरा १-कृत्वा तेन कारयितव्यं न तु साक्षात्, प्रत्युत्थानाईस्यापि वृद्धगुर्वादेः प्रत्युत्थानं न

#### आध्वयंवपद्धतिः।

कार्यम् , अभिवादनञ्च । उदकमध्ये प्रवेशनं न कार्यः बृष्टयुद्कथारासंयोगो वज्यैः कोमलं उद्यः वदेत् न परुषं संस्कृतां वाचं वदेत् । अन्नदानपरां सत्यां वाचं वदेत् । विचक्षणन्नव्यवताः चनसितं शब्दवतीं च बाह्मणादिनासवेयभुतां वार्गा वदेत् । तथा च मानवे—

"न प्रत्यक्षनाम्नाचक्षीत चनसित्येत्यईता सह सम्भावमाणे ब्र्याद्वि वक्षणेतीतरेरिणति।

(राशरा१९) । आपस्तम्बे (१०।१।२६) च-

त्या-

जागत्र्येतां रात्रि क्रीते राजनि द्वितीयां सः सुःयायां तृतीयायाम् । ।चनसितं विचवदाः क्षणिमिति नामयेयान्तेषु निद्धाति । चनसितेति वाह्यणम् । विचक्षणेति राजन्यवेदयौ ।
परिणयेन मानुषीं वाचं वदति । न स्त्रिया न युद्धेण सम्भाषेत नैनमनुप्रविधेत यद्येनं
यस्व सम्वाद उपपर्थेत वाह्यणराजन्यवेदयानामेकं ।वृयादिममितः ब्रह्मीति वाजसनेयकम् (शः वाः ३।१।१।१०)। कामं सृद्धेण सम्भाषेत यः पापेन कमणानिभलक्षितः ।
स्यादिति शाट्यायनकम् । अभिवदति नाभिवादयतेऽप्याचार्यः स्युरं राजानिमिति शाठ्यायनकम् । न चास्य नाम गृह्णीयात् । न च दन्तान्दर्शयते । हस्तेनापिगृह्य स्मयते ।
सञ्ज मांसं स्थियमन्तमुपरिशय्यां ष्टीवनं विकाले निष्क्रमणं दीक्षितविमितात्प्रवासमिति ।
सञ्ज मांसं स्थियमन्तमुपरिशय्यां ष्टीवनं विकाले निष्क्रमणं दीक्षितविमितात्प्रवासमिति ।
सञ्जमित । न दिवा मूत्रपुरीषे कुर्यात् । यदि कुर्याच्छायायाम् । न प्रतीच्या द्वारा निक्तामित । नाकतुसंयुक्तामाहुति जुहोति नाग्निहोत्रम् । न दर्शपूर्णमासाभ्यां यजते ।
प्रायः न पचते । न दीक्षितवसनं परिद्धीत । नास्य पाणं कीर्तयेत् । नान्नमदनीयादिति ।

इति काठके च-यदि प्राक्कालादङ्गुलीबीचं बोत्स्जैदिदं विष्णुर्विचक्रमे बृहस्पते जुपस्य

नस्त्वसरने व्रतपा असीत्यरिनमुत्तमयेति ।

आखलायनसूत्रे—दीक्षणादि पित्रयाणां दैवानां च धर्माणां प्राकृतानां निवृत्तिः मन्त्रेण सर्वश्व वर्जयेयुर्गामचर्या सरणं विवृतसमयनं स्त्र्यभिहासमनार्यामिभाषणमनृतं क्रोधन्तम् मणां प्रगाहणमभिवर्षणमारोहणं च वृक्षस्य नावो वा रथस्य वा दीक्षिताभिवादनं दीक्षिः विते तस्त्वोपसदामुभौ सुन्वन्ता समसिद्धान्ताः पूर्वारम्भिणममितस्रतरं वा सर्वसाम्ये यथा द्यो नृत्तगीतवादितान्यन्यांश्चावृत्योपचारान्न चैनान्वहिबदिसतोभ्याश्चावयेयुरिति क्षतस्य ( ४४९ पत्रे )।

यतकः सायं काले शालायामेवोपवेशनं कर्तन्यं नित्वतस्ततो गमनं प्रातः सन्व्याकाले व प्रेषणाः स्वापो न कार्यः उत्थायोपवेष्टन्यम् , अस्यासनास्वय्नस्यापराघे यद्यपि प्रायश्चित्तं किमपि इरन्ति नास्ति तथाप्ययं नियमोऽवश्यं पालनीयः । अथवास्य नियमस्यातिक्रमे अनेकयजमानके

परस्परमुपहवप्रार्थनं कार्थं दीक्षिता उपह्नयध्वमित्येवं अग्निष्टोमादावेकयजमानके युपा स इसोव-इति प्रसौति।तथा दन्तधावननित्यस्नानाग्निहोत्रावसथ्यहोमवैश्वदेवतपण सन्ध्योपास-

गति। नादिकं किमपि न करोति तत्र दीक्षामध्ये एवं नियमयुक्त आस्ते।

तिस्रो रात्रीर्वतं चरेत्। अमाध्सावयमुन्मयपायी। स्त्री-गृद्ध शव-कृष्णशकुनिशुनां वादुर्शनमसम्भाषा च तैः। शवगृद्धसूतकान्नानि च नाद्यात्। मूत्रपुरीषे धीवनं चातपे न कुर्यात्स्यूर्याच्चात्मानं नान्तदेधीत। तसेनोदकार्थान्कुर्वीत। अवज्योत्य रात्री भोजनम्। सत्यवदनमेव वा। दीक्षितोऽप्यातपादीनि कुर्यात्प्रवर्ग्यवाद्देचेत्। (पा० गृ० सू० २।८। सन्तरा १—९। श० ना० १४।१।१।२८) इति।

ार्न् न ब्रह्मचर्यसस्यवद्गादिनियमेषु याथाकाम्यमुत नेति विचारे "फलयुक्तानामारम्भे या-

आध्वयवपद्धतिः। थाकामी फलार्थित्वा" (का॰ श्रो॰ १।२।१०)दिति सर्वकर्मस्विच्छयानुष्टानप्राप्ती—"न नियमनिभित्तारिनहोत्र-द्रशपूर्णमासदाक्षायणाप्रयणपञ्चपु प्रवृत्ते (११२। ११)" रिति सुत्रेण न याथाकाम्यमिति । तथा हि सुत्रार्थः-नियमः = सत्यं वदेदित्यादिकः, निमित्तं = कमेविनाशादि, अग्निहोत्रं = सायंप्रातहोंमः, दर्शपूर्णमासौ = प्रकृतीष्टी, दाक्षायणोऽवि दर्शपूर्णमासविशेषएव, आप्रयणं नवयज्ञः, पशुर्निरूढः, एषु नियमादिषु पश्चन्तेषु सूत्रोक्तेषु कतुं ने याथाकाम्यम् । कुतः प्रवृत्तेः शास्त्रं होतेषु नियमेन पुरुषं प्रवर्तयति अत एतेषां नियोगतोऽनुष्टानं कर्तव्यम्' नेच्छया नियमेषु तावत् "सत्यं वदेत् , नानृतं वदेत्" "अधः शायी स्यात्" ( श॰ वा॰ १।१।६ ) इत्येवमादिशास्त्रं नियमेन प्रवर्तयति कथं यदि निश्मेषु याथाकाम्यं स्यात्तर्हि नियमशास्त्रमनर्थकं स्यात् शास्त्रं विनापि याथाकाम्यस्य सिद्धत्वात् सर्वोऽपि यदेच्छति तदा सत्ये वदति अधः शेते वा, न च वेदे मात्रामात्रस्या प्यानर्थक्यमिष्यते अतः शास्त्रार्थवत्वाय नियमेषु न याथाकाम्यमिति । तद्यमन्तवद् मनिषेधः ऋत्वर्थः संयोगः न तु पुरुपार्थः तथा हि जैमिनिः—

"अकर्म कतुसंयुक्तं संयोगान्नित्यानुवादः स्यात्, विधिर्वा संयोगान्तरात्" ( ३।४।

१८-१९) न्यायमाला च-

"अन्तं न वदेहैधः पुंधर्मी वाऽनुवादगीः। सकती पुंसि शुद्धे वा कती यहा विधिः कती ॥ अनृतोक्तेः पुमर्थत्वात्तन्निपेधस्तथाविधः। स्मातांतुवादः पुरकत्वोः श्रुतिप्रक्रिययोर्वशात्॥ नाऽऽख्याते पुरुषानुक्तिः ऋतावेव प्रयाजवत् । सत्योक्तिनियमाद्रन्य संयोगोऽतः कतौ विधिः"॥

(३।४।८।१४-१३) इति।

संडु

स्त

दुव

थंन

खा

स्व

युग

ध्यव

दे:, इति

पि र

मेध्य

तत्र

उता

चद

त्या

पुरुष

वाव

दीक्षितस्यामनोज्ञस्वप्नादिदर्शने प्रायश्चित्तमान्नातम् । तद्यथामनोज्ञस्वप्नदुर्शने-दीक्षितोऽमनोज्ञ ऐस्वव्नं दृष्ट्वा जवेत् "पर्यावर्ते दुःस्वव्नात्पापः स्वव्नाद्मृत्ये ब्रह्माहमन्तः ं करवे परः स्वप्नमुखा कृषीणति । दीक्षितस्य रेतःस्कन्दने--इन्द्रिय ऐस्कन्नमद्भिष् सिञ्जे "चोमे अच पयसो रसः पदि दोषादुर्दापेथः । अग्निहोत्रमिव सोमेन तमहं पुनराददे" इति । दीक्षितस्य जलतरणे—उदकं चेत्तरेत्तद्रिममन्त्रये "दुन्दतीर्वलं धत्तौजो धत्त सहो धत मा मे दीक्षां मा तपो निर्वधिष्टे"ति । अववर्षणे-"उन्दतीर्बेल" मित्यनेनाभिम नत्रणम् । दीक्षितस्यामेध्यद्शीने-अमेध्यं दृष्वा सूर्यमुपतिष्टेता "बद्धं मनो द्रिदं चक्कः सूर्यो ज्योतिषा श्रेष्टो दीक्षे मा मा हासी"दिति । दीक्षितस्याङ्गे शोणितोत्पत्तौ - "रू द्रियाम्त्रोऽद्रयः स्वाद्देशति जुहुयात्। एवं निष्टीत्रेच्चेद् "बीभत्साभ्योऽद्रयः स्वाद्देशति। धावेच्चे"द्वायवे स्वाहे"ति । स्विद्याच्चे"त्तपस्याभ्योऽद्भयः स्वाहे"ति । स्वत्याच्चे"तप्र प्राह जापतये स्वाहे"ति । आर्त्यश्रुकरणे "तृप्राभ्योऽद्भ्यः स्वाहे"ति । छर्चाविष्टः पयः पीत्वीदः हित कं वा छर्देयीत निष्टयूतवद्धोमः (का० २५।११।२१-३२) इति । पत्न्या अप्येषु निर्मि े ६ देवान्येव प्रायश्चित्तानि ।

अवैतत्संदिद्यते किं युगप्रतेकामनोज्ञस्वप्नदर्शने सक्रन्मन्त्रवचनसुत भेदेनेति । त था नदीतः णेऽपि च स्रोतसां भेदे कि भेदेन मन्त्रवचनं उत सकृदिति । अववर्षणेऽपि व ३।

### प्रायणायेष्टिः।

39

### आध्वर्थवपद्धतिः । ( त्रथ प्रायग्रीयेष्टिः । )

अथ प्रायणीया । दीचान्ते प्रायणीयमदित्यै(१)चरं निर्वपति । न सङ्ख्यो नान्वाधानम्, न व्रतोपायनारएयभोजने । न ब्रह्मवरणम्। चतुरासनम् । वाचस्पतिप्रैषः । प्रणीताप्रणयनम् । आहवनीयस्यैव परि-स्तरणम् । पात्रासादने--

औद्वात्रपद्धतिः।

श्रथ द्वितीयेऽहि प्रायणीयायां प्रस्ताता पूर्ववद्राहेपत्यस्य दुपविश्य चरहोमकाले "प्रो अयासीदिति" प्रवद्धार्गवं तचे गायेत। होत्रपद्धतिः।

श्वोभू ने प्रायणीयेष्टिः । एहि होतरित्यामन्त्रितो होताऽऽचम्य ती-र्थेन प्रविश्य कं प्रपद्यादि प्रश्चदश सामिधेन्यः, उपांगु हविः, ( शाङ-खायनानां ) नाज्यभागौ भवतः स्वसूत्रे ( शां० श्रौ० प्राप्ताः ) पठितम् । 3181 अनाज्यभागपत्ते—आवाहने "आ ४ वह देवान्यजमानाय पथ्यां

स्वस्तिमग्नमा ४ वहे"त्यादि ।

युगपदनेकधारासिक्रपाते कि प्रत्यववर्षणं मन्त्रवचनमुत सक्रदिति ? एवं युगपदनेकामे-ध्यदर्शने वनीवाहनप्रयाणे ( श० ६।८।१ ) चेति ।

यदि निदा सध्ये प्रबोधेरलपै व्यवयोयेत, नदी च बहुस्रोतोयुका होपे , बृष्टिश्च विच्छे-है:, अमेध्यानि च देशें:, तदा तैरन्तरायैनिमित्तेषु भिग्नमानेषु नैमित्तिका मन्त्रा आवत्यां इति प्राप्ते—रात्रिगतां कृत्स्नां निदामुद्दिश्य सन्त्रविधानान्निमित्तमेकम् । प्यमितरत्रा-पि योज्यम् । तस्मान्नास्ति मन्त्रावृत्तिरिति सिद्धान्तः । तथा हि जैमिनिकात्यायनौ-"स्वरननदीतरणाभित्रर्पणामेध्यप्रतिमन्त्रणेषु चैवम्" (१११४।५१) स्वरननदीतरणाववर्षणाः मन्त-मेध्यदर्शनप्रयाणेषु तु सकृत् कालद्रव्येकार्धत्वात् (१।७।१२) इति ।

द्वेहप. ज्योतिष्टोमे श्रयते "दीक्षितो न ददाति न जुहोति न पचित" ( मै॰ ३।६।५ ) इति । तत्र विचारः किसये सर्वेपामेव पुरुषार्थानां कत्वर्थानां चोपदिष्टानामतिदिष्टानां प्रतिषेधः. ाददेग उतातिदिष्टानां पुरुपार्थानां च, अथवा पुरुषार्थानामेवाग्निहोत्रादीनामिति । तत्राविशेषा सहा बहानादिकं पुरुषार्थं, यच्व कत्वर्थं, तत्राप्युपदिश्मतिदिष्टं च तत्सर्वं प्रतिविध्यते । इ-भिम• त्याद्यः पूर्वः पक्षः । उपदिष्टस्यापि प्रतिपेधे उपदेशस्य व्यर्थत्वापत्तिः स्यादतोऽतिदिधं. चक्षः पुरुषार्थं च प्रतिषिध्यत इति मध्यमः पक्षः। \_ ·· 6.

नित्याग्निहोत्रदानादिकं पुरुषार्थत्वेन यत्प्रत्यक्षश्रुतातुपदिष्टं तज्ज्योतिष्टोमकालेऽपि "त्प्र प्राप्तम्, यच्चातिदिष्टं दानादिकं, तयोरुभयोर्मध्ये प्रत्यक्षोपदिष्टनिषेधस्योपदिष्टमेव सन्नि-हितमिति पुमर्थस्यैवात्र निषेध इति (जै॰ १०।८।७) सिद्धान्तः । यदि प्रतिषेधपक्षे त्वोद वाक्यभेदः शहुत, तर्हि पुमर्थदानादिन्यतिरिक्तं ऋतुकालेऽनुष्ठेयमिति पर्यदासोऽस्त । निमि

(१) "अदिश्यै चरुान्यत्रापी" (का०श्रौ० ९।७।२) त्यनेनैव सिद्धेऽपि पुनश्चरुप्रहर्ण । त चरोः प्रायणीयत्वप्रज्ञप्त्यर्थम् । तथा च श्रूयते "आदित्यं चरं प्रायणीयं निर्वपती ( श० विव ३।२।३।१) ति।

"ति ।

-"7 रिति

तं=

गेडिव

ोत्तेषु

एतेपां

'अधः

यदि

यस्य

स्याः

तवद.

ने-

# अग्निष्टोमपद्धतौ--

र्म

आध्वर्यवपद्धतिः ।

शूपिनिहोत्रहवणीस्पयः शम्या-कृष्णाजिनं-उत्तूखल-सुशलं-दृषदु-पलं-पात्री-पवित्रच्छेदनानि-पवित्रे-आज्यस्थाली-उपसर्जनीपात्रं-कुश-मुष्टिः-वेदितृण्-मिन्नः। पत्ते-योक्त्रम्, सुवः, जुद्दूपभृत् ध्रुवा-सन्नहना-वच्छादनानि, परिधयो विधृत्यो आज्यम्, होतृपदनम्, ओषधं प्राशित्र हरणे(१)।

उपकल्पनीयानि इध्माविहः चरुपात्रमेक्षणे (कपालस्थाने चरुस्थालो, श्रुतावदानस्थाने मेक्षणम् )। पडवत्तं लौकिककपालम्। पात्र्यामौषध-

करणादि । विलालभ्मे दैव्या असीत्यूहः ।

त्रहणे-अदित्ये जुष्टं गृह्णामि । प्रोक्षणे-त्वाऽधिकः । मुसलावधाने-सद्दं देव्ये हिवः । कुक्कुटाहननम् । कणान्तेऽध्वयीराज्यनिर्वापोपसर्जन्यधिश्रयणे ।

चरोः ( ऐपण ) संयवनप्रथनाद्भिरिममर्गणपिष्टलेपपाञ्यङ्गुलिप्रक्षा-

लनाभिवासनानामभावः(२)।

औद्गात्रपद्धतिः।

प्रवद्भागवस्य(३) भृगुऋषिः जगतीछन्दः सोमो देवता प्रायणीयायां गाने विनियोगः।

#### हौत्रपद्धतिः।

कात्यायनानां वार्त्रध्नावा स्थभागो । आज्यभागपत्ते तु आवाहने—
"आ ४ वह देवान्यजमानाय अग्निमग्न आ ४ वह सोममा ४ वह (उपांशुपथ्यां स्वस्ति (उचैः) आ ४ वह । (उपांशु-) अग्नि (उचैः-) मा ४ वह । (उपांशु-) स्वितार(उचैः-) मा ४ वह । (उपांशु-) अदिति (उचैः-) मा ३ वह देवानित्यादि
प्रकृतिवत् ।

उत्तमे प्रयाजे—भूभृवयं ४ यजामहे स्वाहाग्नि स्वाहा सोमं स्वाहा (उपांग्र-) पथ्यां स्वस्ति (उचैः) स्वाहा (उपांग्र-) अग्नि (उचैः-) स्वाहा (उपांग्र-) सोमं (उचैः-) स्वाहा (उपांग्र-) सवितारं (उचैः-)

(३) प्रायणीयायां प्रवद्गार्गवम् (द्वा. श्री. २।२।२२)।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

सर्ग सम

र्ड

प्रध

स्व

या वा

भुतः र्थते-

नम

इं।२ र्णया

र्चपत

णीय

न स धिक्

धान

त्य र

त्तस्य

व्रवेन

त्राप सोम

कठस्

त्यो' मेव

प्राज

प्राच

<sup>(</sup>१) कपालोपनेपान्वाहार्यपात्रोद्धरणपात्र्यन्वाहार्यतण्डुलान्तर्धानकटपूर्णपात्रकर्मा पवगोणामभाव इति रामवाजपेयिनः । अग्न्यन्वाधन-ब्रह्मवरण-ब्रतग्रहण-दक्षिणाद्वान-ब्रतविसर्गाणामभावः इति देवः । ब्रह्मयजमानषडवत्तभागा हि पुरोडाशविकारत्वाच-रोरिप स्युः ।

<sup>(</sup>३) श्रतज्ञानाय माभेरिति स्पर्शनं तु भवत्येवेति रामवाजपेयिनः।

### - प्रायणीयेष्टिः।

25.

आध्वयंवपद्धतिः ।

एकत्वादनिर्देशः । आज्याधिश्रयणमग्नीधः। प्राणदाने-अदितिं गच्छ । पञ्चदशेन वजेणेत्यववाधनम्।

उत्तमे प्रयाजे - इद्मग्नये सोमाय पथ्याये स्वस्तये अग्नये सोमाय स्वित्रेऽदित्ये देवेभ्य आज्यपेभ्योऽग्नये स्विष्कृते च न सम । पञ्च मम०। अन्नादो भ्यासम्।

आज्यभागाविष्ट्वाज्येन देवता(१)श्चतस्रो यजति पथ्यास्वस्तिमग्नि र्ड० सोमर्ड० सवितारं च अदिति चरुणा।

चतुर्गृहीतप्रहणं सर्वत्र । मन्त्रमुपांश वा आप्यारयाऱ्यारय प्रधानयागः।

हौत्रपद्धतिः।

स्वाहा देवानित्यादि समानम्।

वार्त्रध्नावाज्यभागौ—"ॐअग्निर्वृत्राणि जङ्यनद् द्रविणस्युर्विपत्य-या । समिद्धः गुक्र आहुतोधम्" ( य० सं० ३३।६। प्रथमाज्यभागपुरोऽनु-वाक्येयम )।

(१) ननु गण्यमाना एवैताश्रतस्रो भविष्यन्ति किमर्थं पुनश्रतस्र इत्युक्तम्। मा भुत्कस्यचिदाशङ्का पथ्यां स्वस्तिमिति पृथगेते हे देवते इति । इदानीं प्रसङ्गादिदं विचा-र्थते—प्रायणीये कि पञ्च प्रधानानि आदित्यश्चरराज्यभागाश्च, उत किमादित्य एव प्रधा-नमङ्ग्यागा इतर इति । तत्र "स वै पञ्च प्रायणीये देवता यजति पञ्चोदयनीय" ( श० ३।२।३।२३ ) इति पञ्चानां प्रायणीयसंयोगात्पञ्च प्रधानानीति केचिदाहः । अपरे पुनवॅ-र्णयन्ति उत्पत्तिवाक्ये केवलस्यादित्यस्य प्रायणीयसंयोगः ''आदित्यं चरुं प्रायणीयं नि-IT 8 र्वपती"।( <u>२० ३।२।३।१</u> ) ति । उदयनीयेऽपि निगमने "तस्मादेष आदित्य एव प्राय-नार- णीयो भवत्यादित्य उदयनीय" ( श० ३।२।३।६।) इति यस्तु पञ्चानां प्रायणीयसंयोगो न सःप्रायणीये पञ्च प्रधानानि विद्धातीति । किं तर्हि पौर्णमासिकीभ्यो देवताभ्योऽभ्य-गदि धिका पञ्च प्रायणीये देवता यजतीति पञ्चानामतिरिक्तानां सार्थवाद इति । यदि पञ्च प्र-धानानि परिसमाप्तायामपि प्रायणीयायां विस्मृतस्य यागस्य पुनः करणम् । यदि आदि-त्य याग एव प्रधानं ततोऽकिया। तत्रादित्यं चरुं प्रायणीयमिति चरुसामानाधिकरण्या-त्तस्येव प्राधान्यमितरेषां चाङ्गत्वमिति सिद्धान्तः । अङ्गत्वेऽपि सत्याज्यद्रव्यकृत्वसाह-बै:-) क्लेनोपांशुयाजधर्मप्राप्तेः पथ्यास्वस्त्यादीनां व्यूहनावाहनादिषु सङ्कीर्तनं भवत्येव । अ-त्रापस्तम्बः-- "चतुर आज्यभागान्प्रतिदिशं यजति पथ्यां स्वस्ति पुरस्ताद्धिं दक्षिणतः सोमं पश्चात्सवितारम् त्तरतः मध्येऽदिति हविषेति (१०।२१।११) एवं मानव (२।१।३।२५) कर्मा कठसूत्रयोरपि । शतपथे तु "ता वा एताः पञ्च देवता यजती"(श०३।र।३।१२)ति प्रकः-त्यो"दीचीमेव दिशं पथ्यया स्वस्त्या प्राजानन् , प्राचीमेव दिश्यप्तिना प्राजानन् , दक्षिणा-मेव दिशठं० सोमेन प्राजानन , प्रतीचीमेव दिशठं० सिवत्रा प्राजानन्नुध्वेरेव दिशमदित्या प्राजान''न्निति ( श॰ ३।२।३।१२-१९ )श्रुयते । तेनाग्नेरुत्तरभागे पथ्यां स्वस्ति यज्ञित प्राच्यामरिन दक्षिणतः सोमं पश्चात्सवितारं मध्येऽदितिमिति ।

द्रान-

रंदु-

रुश-

ना-

पत्र

ली.

षध-

TA

-11531

াগ্যু-

गहा

:-)

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

### अग्निष्टोमपद्भतौ-

80 .

### ( अथ प्रधानयागः । )

पथ्यायै स्वस्तयेऽनुबृ ३ हि । पथ्यां स्वस्ति यज । उत्तरतो होमः इदं पथ्यायै स्वस्तये ।

अग्नयेऽनुबृ३हि । अग्नि यज । पूर्वतः । इदमग्नये । सोमायानुबृ३हि । सोमं यज । द्त्रिणतः । इदं सोमाय । सवित्रेऽनुवृ३हि । सवितारं यज । पश्चात् । इदं सवित्रे ।

हौत्रपद्धतिः।

"ॐ त्वर्ड० सोमासि सत्पतिस्त्वर्ड राजोत वृत्रहा । त्वं भद्रो ऽअहि कतोधम्"। ( का॰हौ॰प०१। इतियाज्यभागपुरोऽनुवाक्येयम् )।

अथ प्रधानयागः—( उपांशु-) पथ्यायै स्वस्तये ( उच्चै:-) अनुब्र वम हीत्यक्ते-( उपांश्र-)

"ॐ स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु स्वस्त्यप्सु त्रजनेष्वर्वति । स्वस्ति नः पुत्रकृथेषु योनिषु स्वस्ति राये मरुतो द्धातन ( उच्चै:-

ओरम् ( ऋ०१०।६४।१५) ।

(उपांशु-) पथ्यां स्वस्ति (उचै:-) यज । भूर्भुवर्येष्ठ यजामहे (उपांशु पथ्यां स्वस्ति "स्वस्ति ऋद्धि प्रपथे श्रेष्ठा रेक्ण स्वस्त्यभियावा समे सा ने। अमा सो अर्गे निपातु स्वावेशा भवतु देवगोपा ४ ( उच्चै:-वौ ४ पर् ( ऋ० १०।६४।१६ )। ओजः सहः सह ओजः स्वः।

(उपांशु-) अम्रये (उद्यै:-) अनुबूधिह (उपांशु-) ॐ अग्ने न सुपथा राये ऽअस्मान् विश्वानि देव व्वयुनीनि विद्वान् । युयोध्यस्म ब्जुहुराणमेना भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम ( ऋ०१।१८६।१ ) (व च्चै:-)ओ३म् ।

( उपांशु-) अग्नि ( उच्चै:-) यज । भूर्भुवर्ये ४ यजामहे ( उपांशु-अग्निमग्ने त्वं पारया नन्ये। अस्मान्त्स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा । पृः पृथ्वी बहुला नऽउर्वी भवा तोकाय तनयाय शंयोः ( ऋ० १।१८।२ ( उच्चै:-) वौ ४ षट् । ओजः सहः सह ओजः स्वः ।

( उपांग्र- )सोमाय ( उच्चै:- ) अनुबूधिह । ( उपांग्र- ) "ह सोम प्र चिकितो मनीषा त्वं रिजष्टमनुनेषि पन्थाम्। तव प्रणीती पि औद्गात्रपद्धतिः।

प्रो अर्थासायि(त्) । इन्दुरिन्द्रा । स्या२ निष्कृताम् । संर्कासकैयूः नै प्रौमिना । ता २ यि साङ्गिरम् । मैर्य इवा । युविति भायिः सौ मेर्षतायि । सौमः कला । शोशैंताया । मा २ नौंपथी ३१ उ

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

थि। पंय

भ्रन

महे

ओः महे

रो

रिभ 8 न सह

( 7

( उ विश **E**2

णोरि ( 7

यज मव

#### धायणीयेष्टिः ।

85

आध्वर्यवपद्धतिः।

अवदानधर्मेण चहमवदाय अदित्यै अनुब्रू३हि । अदिति यज । नि-ध्रनसमकालं मध्ये यागः । इदमदित्यै ।

ोमः

श्र

पिं

येः उ

### औद्गात्रपद्धतिः।

र्भैंवेषियो । मैन्द्रयुवो । वा २ यिपेन्युवाः । पैनस्युवाः । सैंवरेणा-यि। पूर्वक्रम्ः । हीरें क्रीडा तमभ्यन् । षा २ तस्तूभाः । अभिवेना । वैः पंयसायित् । आरशिक्षयूँ ३ रो उ ॥

। अोर्नः सोर्मा । सैयेतं पायि । प्यूरवोमिषाम् । इन्द्रोर्यवा स्वैप-नुब्रु वमा । ना २ ऊँमिणा । येर्ग्नोदोहीं । तेत्रिरहान् । आरसद्चुपायि । क्रु-महींजा । वैन्मेचुमात् । सूरवीरियो ३ मो उ । वा २ ३ ४ ५(१)॥

#### होत्रपद्धतिः।

चै:- रो न इन्दो देवेषु रत्नमभजन्त धीराः" (ऋ०१। ६१। १) (उच्चै:-) ओ३म् । (उपांगु-) सोमं (उच्चै:-) यज भूभवयें ४ यजापांगु महे (उपांगु-) सोमं या ते धामानि हविषा यजन्ति ता ते विश्वा पममें रिभूरस्तु यज्ञम्। गयस्फानः प्रतरणः सुवीरोऽवीरहा प्रचरा सोम दुर्या
चै:- ४ न् (ऋ०। १। ६१। १६।) (उच्चै:-) वौ ४ षद्। ओजः सहः
सह ओजः स्वः।

परम् परम् त्सवितुर्वरेग्यं भगों देवस्य धीमिह । धिया या नः प्रचाद्यात् (ऋ॰ ३।६२।१०) (उच्चैः-) आ३म् । (उपांग्रु-) सवितारं (उच्चः-) यज भूर्भुवर्ये ४ यजामहे (उपांग्रु-) सवितारं य इमा ांग्रु-विश्वा जातान्याश्रावयित श्लोकेन । प्र च सुवाति सविता ४ (ऋ॰ ५। । पृष्टु-स्र । ६) (उच्चैः-) वो ४ षट्। ओजः सहः सह ओजः स्वः ।

(उपांशु-) अदित्यै, अनुब्रु४ही (त्युच्चैः )।

(उपांशु -) सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशम्मीणमदितिं सुप्र-णीतिम्। दैवीं नावं स्वरित्रामनागसमस्रवन्तीमा धहेमा स्वस्तये। (ऋ०१०(६३)६४।१०)।

( उच्चै:- ) ओइम् ( उपांशु-) अदिति ( उच्चै:- ) यज भूर्भुवर्ये ४ यजामहे (उपांशु ) अदिति महीम् षु मातरं सुवतानामृतस्य पत्नी-यः मवसे हुवेम ।

<sup>(</sup>१) (उ० आ० ४, २, ७, १, ऊह ४, १, ७)। अग्नि ०६

### अग्निष्टोमपद्धतौ-

# हौत्रपद्धतिः ।

83

तुविक्षत्रामजरन्तीमुरुचीं सुशम्मीणमदितिं सुप्रणीतिं (उच्चैः) (श॰ य॰ सं॰ २१।५ ) वौ ४ पट्। ओजः सहः सह ओजः स्वः। अत्र प्रस्तोत्रा निधनेन सहादितियाज्याया वषट्कारं कुर्यात्। अग्नये स्विष्टकृतेऽ नुबू ४ ही त्युक्ते—

त्वां चित्रश्रवस्तम हवन्ते विश्व जन्तवः । शोचिष्केशं पुरुप्रियाने हव्याय वोळह वै (मं०१ मू० ४५ ऋक्६) वौ ४ पट्। आंजः सहः सह ओजः स्वः।

लस

णा

वार विच

निष

संस्

धर्म

भूथ

रिति संस्व

२।३

तत्र

तम

वचन जाने

नात्

पक्षः

विध्य सृ०

तथेहे

तदुन

"अग्नि स्विष्टकृतं यजे" त्युक्ते भूभुवर्ये अयजामहे ऽग्नि स्विष्टकृतमयाडग्निरग्नेः प्रिया धामा न्यायाट से।मस्य प्रिया धामान्ययाट् पथ्यायाः स्वस्तेः (उपांग्र), प्रिया धामान्ययाट् (उच्चैः), अग्नेः (उपांग्र), प्रिया धामान्ययाट् (उच्चैः), से।मस्य (उपांग्र), प्रिया धामान्ययाट् (उच्चैः), सवितुः (उपांग्र), प्रिया धामान्ययाट् (उच्चैः), अदितेः (उपांग्र), प्रिया धामान्ययाट् देवानान्ययाट् (रुच्चैः), इविः।

यद्वा हि ण्टं तद्ग्नये वृहद्रचे व्विभावसो । महिषीवत्वद्रयिस्वद्वाः जा उदीरते ( ऋ०मं०६। सू० २५ ऋक् ७ ) वौ ४ पट् । ओजः सहः सह ओजः स्वः ।

उद्केापस्पर्शः । उपह्वानं पर्वाञ्जनादि । उपहूतं, इडोपहू॰ पुत्रे, उपहूते।ऽयं यजमाने।ऽस्य यञ्चस्यागुर उद्ग्रचमशीयेति तस्मिन्नुपहूतः । भक्षः । मार्जनं । दक्षिणा न । एषा(२) ते॰ हि । त्रये।ऽनुयाजाः । सूक्तः वाके अग्निहं॰ कृत, से।म० कृत पथ्यास्वस्ति (उपांग्र) हविः कृत अग्निः (उपांग्र) हविः कृत, से।म (उपांग्र) हविः कृत, सविता, (उपांग्र) हवि॰ कृत अदितिः (उपांग्र) हविः कृत देवा आज्यपा कृत, अग्निहीते० कृत । अस्यामृधेद्वोत्रायां देवङ्गमायामाशास्तेऽयं यजमाने।ऽस्य यज्ञस्यागुर उद्ग्रचमशीय यद्नेन हवि० भ्यः । नम उप शंयोर्व्हीत्युक्ते तच्छुये।० दे। उद्के।पर्पर्शः। शंय्वन्ता । पत्नीसंयाजाः। इति प्रायणीया।

(२) "एषा ते अग्ने समित्तया वर्धस्व चा चप्यायस्व । वाधषीमहि च व्वयमाच प्याशिषीमहि" इति मन्त्रः ।

<sup>(</sup>१) "यो धामानि यक्षदानेहोतुः प्रिया धामनि यक्षत्स्वं महिमानमायजतामेज्या इषः कृणोतु सो अध्वरा जातवेदा जुपता ऐहिवः रिति मन्त्रशेषः।

### प्रायणीयेष्टिः।

83

### आध्वर्यवपद्धतिः।

ततः स्विष्टकृदादि । न दक्षिणा ।

व्यृहने-पथ्यायाः स्वस्तेरग्नेः सोमस्य सवितुरिद्तेस् । पथ्याः स्व-स्तिरग्निः सोमः सवितादितिस्तमः ।

अप्रधानत्वात्पथ्यास्वस्त्यादीनां व्यूहनं नेति कश्चित् । शंख्वन्ते परिधिहोमः । संस्रवाहुतिः । धुरि निधानम् । न वेद्या लम्भः । वेदविमोकः, पत्ते योक्त्रस्य च । आवेदेस्तरणम् ॥

चरुमेक्षणवर्हिर्निद्धात्युद्यनीयायै(१) सलेपं चरुं प्रमृष्टं मेक्ष-णम् । प्रज्ञालयति वा चरुमनुप्रहरतीतरे त एवर्त्विजो विप्रेतेष्वन्येऽपि । शंय्वन्तं(२) भवत्यन्तवचने पूर्वं प्राप्तेरुत्तरं वा प्रकृत्यनुष्रहानुया-

(१) ज्योतिष्टोमे प्रायणीयश्चर (श० ३।२।३।१) रुद्धयनीयस्य (श० ४।९।१।१।) तत्र शासान्तरे (त० स० ६।१।९) श्रूयते—"प्रायणीयस्य निष्कासे उद्धयनीयम्नुनिर्वपती"ति तत्र
विचारः। कि प्रायणीयनिष्कासद्दव्यक्सुद्ध्यनीयधर्मकं कर्मान्तरं विधीयते कि वा प्रायणीयनिष्कासस्योद्ध्यनीयनिर्वापसंयोगः प्रतिपत्तिः उत प्रायणीयनिष्कासे निर्वापः उद्ध्यनीयस्य
संस्कार इति । अत्र पूर्वन्यायेन ( पू० मी० ११।२।१९ ) निष्कासद्दव्यकसुद्ध्यनीयसमानधर्मकमर्थकमे । इत्याद्यः पूर्वः पक्षः। सुख्यस्योद्ध्यनीयस्य प्रकृतत्वाद्धिन्नप्रकरणाम्नातावभृथधर्मातिदेशवदुद्ध्यनीयधर्मातिदेशासम्भवान्नार्थकर्मत्वम् । किन्तु निष्कासप्रतिपत्तिरिति मध्यमः पक्षः । उपयुक्तसंस्कारादुपयोक्ष्यमाणसंस्कारस्य गरीयस्त्वादुद्ध्यनीयस्य
संस्कार इति ( पू० मी० ११।२।१६ ) सिद्धान्तः ।

(२) अत्र श्रूयते "शंय्वन्ता प्रायणीया सन्तिष्टते, न पत्नीः संयाजयन्ति (श०३। २।३।२३) इडान्ता आतिथ्या सन्तिष्ठते, नाजुयाजान्यजन्तिः (श०३।४।१।२६) इति । तत्र संशयः कि प्रायणीयातिथ्ये शंथ्विडान्ते वा कृत्स्त्रसंत्र्ये चा उत शंथ्विडान्ते एवेति । तत्र शंथ्विडान्तवचनेन परेष्वक्षेषु सर्वेष्वकर्तव्येषु पुनः पत्नीसंयाजान्याजानामकर्तव्यत्ववचनं परिसङ्ख्यारूपेणाङ्गान्तराणामकर्तव्यताप्रतिषेथेन कर्तव्यताविधानार्थं पत्नीसंयाजानेव न कुर्यादन्यानि कुर्यादेवेति । तेन पत्नीसंयाजान्याजप्रतिषेथेन कृत्स्नसंस्थाविधानात् शाम्विद्यान्तवचनेन तत्संस्थाविधानाद्द्ययोः संस्थयोत्रीहियववद्विकल्प इति पूर्वः पक्षः । मैवम ।

वाक्यभेदो हि न न्यायो विकल्पश्चाष्टदोषभाक् । त्रिदोषा परिसंङ्ख्या च तस्मात्स्तुत्यैकवाक्यता ॥

शंथ्विडान्तविधेरेवायमर्थवादार्थोऽनुवादः परनीसंयाजाद्यकरणाल्लाघवं भवतीति न विध्यन्तरम् । तस्मान्नियमेन शंथ्विडान्ते एव प्रायणीयातिथ्ये इति (प्० मी० १०।७। स्० ३८—३९।) सिद्धान्तः ।

शंध्विद्धान्तयोरेव सन्देहः प्रकृतौ ह्रौ शंयू पत्नीसंयाजानां पुरस्तादेकः पश्चादपरः ।
तथेदे अपि द्धे अन्याजानां पुरस्तादेका पश्चादपरा । तत्र कि पूर्वाभ्यां शंध्विद्धान्ताभ्यां तदन्तता उतोत्तराभ्यामुतानियम इति । तत्र विशेषाभावादनियम इति प्रथमः पूर्वः पश्चः। यदि प्रायणीया पूर्वशंध्वन्ता, आतिथ्या च पूर्वेद्धान्ता तदानीमन्तत्वविधिनैव ता-

।।च-

ज्या

गेजः

त्।

ाग्ने

नहः

ग्रुक.

याट

: ),

g ),

मा-

ाना-

द्धाः

ोजः

पुत्रे,

नः।

क्त-

कृत

उ-

हत, नेऽ

युक्ते

या।

# अग्निष्टोमपद्धतौ—

88

#### आध्वयवपद्धतिः।

जप्रतिषेधाभ्यां ग्रह्णाद्प्रवृत्तिः सन्त्वराश्चतेश्च नित्यानुवादोऽनुयाज प्रतिषेधः।

उपरवदेशे प्रतिप्रस्थाता रोहिते चर्मरायानडुहे सोमं निवपति विक य्येनं विचिनोति कोत्सः ग्रद्रो वा । द्विणतो ब्राह्मण उपास्ते स च ब्रा ह्मणाञ्छंसी । उदकुम्भश्च पुरस्तात् ।

अध्वर्युः शालाद्वाराण्यपिधाय धौवं जुह्वां चतुर्विगृह्वाति धुवयैव।

वर्हिस्त्रोन हिरएयं वध्वावद्धात्येषा त इति जुह्वाम् ।

"ॐ एषा ते शुक्र तनूरेतद्वर्चस्तया सम्भव भ्राजङ्गच्छ" ( ४।१७ )। आहवनीये जूरसीति जुहोति।

"ॐ जूरसि धृता मनसा जुष्टा व्विष्णवे।

तस्यास्ते सत्यसवसः प्रसवे तन्वो यन्त्रमशीय स्वाहाः (४।१८)। इदं वाचे।

ब्रह्मा हिरएयवत्या थे हतायां दिल्लोऽनुगच्छन्याक्रयात्। शुक्रमसीति हिरएयमुद्धृत्य--

"ॐ ग्रुक्कमसि चन्द्रमस्यमृतमसि व्वैश्वदैवमसि" ( ४।१८ )। त्रणीं वेद्यां तृणं निद्धाति सुत्रवद्धर्ठ० हिरण्यं कुरुते ।

अत्र प्रायणीयोशेषसमाप्तिः । चरुस्थालीं प्रक्षात्य उदनीयाथ निद्र<sup>, स्याये</sup> ध्यात् । पक्षे वर्हिर्होमः । प्रणीताविमोकः । राक्षसभागः । भागावेक्षणः प्राशने । पक्षे मेच्लप्रासनमाह्वनीये । इति प्रायणीया ।

# (अथ सोमक्रय: ।)

अथ सोमक्रयः। अध्वर्युः-निरूप्याज्यं गाईपत्येऽधिश्चित्य स्नुक् स्नुवं च सम्मुज्याज्यमुद्धास्योत्पूयावेचय चतुर्गृहीतं गृहीत्वा अन्वारभस्व य (का जमानेत्याह ।

अन्वारच्घोऽध्वर्युर्यजमानश्चापावृतद्वारे निष्क्रामतः प्रतिप्रस्थाता च। दक्षिणेन द्वार्र्ड॰ सोमकयणी तिष्ठत्यलिताऽन्यङ्गाऽप्रवीताऽरञ्जुव

भ्यां शंथ्विडाभ्यामूर्ध्वमप्राप्तानां पत्नीसंयाजानामनुयाजानां च वारिसत्वान्निपेधो व्यर्थ स्यात्। परयोरन्तत्वे वाभ्यां शंथिवडाभ्यां प्राप्तानां तेषामनिवारणात्तन्निवारणाय सार्थ को निषेधः। तस्मात्परे एव शंक्विडे प्राह्मे इति द्वितीयः पक्षः।

निषेधोऽयं नित्यानुवादः स च पूर्वयोः शंध्विडान्तयोरन्तत्वेऽप्येकवाक्यतामापाद्याः र्थवाद्त्वेनोपपयते । सञ्जातविरोधिन्यौ हि पूर्वे शंब्विहे । तस्मात्पूर्व एव शेविवहे प्राहे इति ( जै० १०।७। सू० ४०-४२ ) राद्धान्तः।

द्धा चिव

वधन मनु

TEL

न्द्रा (8

मन्डे

स्टप

स्त्वे

तत्रा

तिरस 38) इति

विश्वे

त्योऽ

सुत्रे-दक्षि

६१) जहो कि वि

पक्षः

आध्वर्यवपद्धतिः।

गाज द्वा वसुः पिङ्गला पिङ्गलाऽभावेऽरुणा(१) रुणाभावे रोहिएयश्येताक्षी चिद्सीत्येनामभिमन्त्रयते ।

"ॐ चिद्सि मनासि धीरसि द्क्षिणासि क्षत्रियासि यत्नियास्यदिति-ब्रा रस्युभयतः शीष्एणी । सा नः सुष्प्राची सुष्प्रतीच्च्येधि मित्रस्त्वा पदि वध्नीताम्पूषाद्ध्वनस्पात्विन्द्रायाद्यक्षाय । अनु त्वा माता मन्त्यता-वि मंतु पितातुब्धाता सगब्भ्योऽनुसखा सय्त्थ्यः । सा देवि देवमच्छेही-न्द्राय सोमर्ड० रुद्द्रस्त्वा वर्चयतु स्वस्ति सोमसखा पुनरेहि(२) 11 (8188-30) 11

अध्वयुप्रतिप्रस्थातराबुदीचीन्नीयमानावनुगच्छतो मन्त्रेण पत्नीयजमानव्रह्माणस्तृष्णीम् ।

"ॐ (३) व्यस्क्यस्यदितिरस्यादित्यासि रुद्दासि चन्द्रासि । स्पितिष्ट्वा सुम्मने रम्मणातु रुद्द्रो व्वसुभिराचके" ( ४।२१)॥ सर्वे पट् पदान्यतीत्य सप्तमं (४)पर्यपविशन्ति ।

अध्वर्यः -हिरण्यमस्मिन्त्सप्तमे पदे निधायाभिज् (५)होत्यदित्याः स्त्वेति ।

(१) "अर्थेकत्वे द्व्यगुणयोरैककर्म्यान्नियमः स्यात्" (पू० मी० ३।१।१२) इति नेदः, भ्यायेनाऽऽरुण्यादि गुणानामसङ्कीर्णता सिद्धान्तिता तत प्वावगन्तच्या ।

(२) "सोमक्रयणस्त्रिवत्सः साँण्डः" इति साद्यव्क्रे आम्नायते, (का० श्रौ० २२।३।३९) तत्रायं मन्त्र उद्यते । चिदसि मनोऽसि धीरसि दक्षिणोऽसि क्षत्रियोऽसि यज्ञियोऽस्यदि-तिरस्युभयतः शीर्षा । स नः सु प्राङ् सुत्प्रत्यङ् एधीति । अग्निष्ट्ति ( का० श्री० २२।४। ३१) च "अरनयेऽध्यक्षाय" इति। इन्द्रस्तुति (का० श्रौ० २२।५।३) "इन्द्रायाध्यक्षाय" इति। "सूर्यस्तुति (का० श्री० २।५।३ ) "सूर्यायाध्यक्षाय" इति। वैश्वदेवस्तुति विश्वेभ्यो देवेभ्योऽध्यक्षेभ्य" इत्यादि । तथा इन्द्राय सोममित्यत्रामये सोममित्यादि । यः (का० श्रौ० २२।५।३)

(३) अस्यापि साद्यस्के (का० औ० २२।२।९) जहः । वस्व्यस्यदितिरस्यादिः त्योऽसि रुद्रोऽसि चन्द्रोऽसीति।

(४) "अथ सप्तमं पदं पर्युपविशन्ती" (श० बा० ३।३।१।३) ति श्रवणात् । कठ-सुत्रे—तस्य दक्षिणेषु सप्तसु पूर्वपादेषु तक्षणं कुरुते । मानने च "षट् पदान्यनुनिष्कामति न्यर्थं दक्षिणस्य पूर्वपदस्य तूर्णी सप्तमं पदमभिपरिगृद्य" ( २।१।३।३९ ) इति ।

( ५ ) यटाहवनीये जुह्नति तेन सोऽस्यामभीष्टः प्रीतः ( तै० ब्रा० प्र० १ अ. १० पन्न पार्थ. ६१) आहवनीये होमाः (का० १।८। ४३) इति सामान्यविहितस्याहवनीयस्य "पदे जुहोति वत्मेनि जुहोति गाईपत्ये पत्नीसंयाजाञ्जुहोति" इति विशेषविहितैः पदादिभिः कि विकल्पोऽथवा बाध इति सन्देहः । सामान्यविशेषयोस्तुल्यबल्दवाद्विकल्प इति पूर्वः पक्षः । पत्नीसंयाजादिषु होमविशेषेषु होमसामान्ये श्रुतस्यावनीयस्य रूक्षणया प्राप्तिः

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

वेक

अण-

च।

तुब•

ाद्या-

प्राह्ये

# अग्निष्टोमपद्धतौ--

आध्वर्यवपद्धतिः।

"ॐ अदित्यास्त्वा मूर्द्धन्नाजिधर्मि देवयजने पृथिव्वयाऽइडाय स्प्यदमसि घृतवत्स्वाहा" ( ४।२२ ) । इदमदित्यै ।

परिलिखत्यसमे रमस्वेति स्पयेन पदं त्रिः (१)सक्नमन्त्रे

द्विस्तूष्णीम्।

"ॐ अस्मे रमस्व"।

हिरएय ऐ समुद्भृत्य अभ्या खात्वा तत्पद् ऐस्थाल्यामावपत्यसमे हि। ते बन्ध्ररिति।

"ॐ अस्मे ते बन्धुः" ( ४।२२ )॥

अपः पर्स्य स्थाने निषिच्य यजमानाय पर्दं प्रयच्छति(२)त्वे रा य इति ।

"ॐ त्वे रायः सन्तु" ( ४।२२ )।

मे राय इति यजमानः प्रतिहाति ।

"ॐ मे रायः सन्तु" ( ४ २२ )॥

भा वयमित्यध्वर्युरात्मानर्ठ० सर्भस्पृशति ।

"ॐ मा व्वयर्ठ० रायष्पोषेण व्वियौष्म" ( ४।२२ ) उदकोपरूपर्शः स्यशु अध्वर्युर्हत्वा पत्न्यै(३) पदं प्रयच्छिति नेष्टा तोत इत्येनां वाचयित हनर्ठ

गाईपत्यादि तु श्रुत्येव होमविशेषे विधीयते, तेनास्मिन्विशेषे श्रुत्या शीव्रप्राप्तं गाहा स्यादिकं लक्षणया मन्थरप्राप्तमाहवनीयं निरुणद्वीत्यतो बाध इति सिद्धान्तः ।

तथाहि जैमिनिः—"अविशेषेण यच्छास्त्रमन्याय्यत्वाद्विकलपस्य तत्संन्दिरधमारा गोद्वा द्विशेषशिष्टं स्यात्" (१०।८।१६) इति ।

(१) अत्र च सक्तनमन्त्रेण द्विस्तूष्णीम् । "एकद्रव्ये कर्मावृत्तौ सक्तनमन्त्रवचन (का ४।१। श्रौ॰ १।७।८) मित्युक्तः। "अय स्पयमादाय परिलिखति। स परिलिखति "अस्मे रमस्ये ति" ( श॰ बा॰ ३।३।१।५-६ ) श्रुतत्वात् । अत्र परिलेखनमुपय्युपरि कार्यं चयने बर्हि र्बहिरिति विशेषो (का० श्रौ० १६।२।२३) क्तः।

(२) अनेकयजमानके पदसमर्पणे प्रतिग्रहणे च सर्वेषामन्वारम्भ ऊहश्च । युवयो लिप्तत रायः, आवयोराय इति द्वियजमानके । युष्मासु रायोऽस्मासु राय इत्यनेकयजमानके ।

(३) अत्र श्रूयते "अरुणया पिङ्गाक्ष्यैकहायन्या सोमं क्रीणातिः (तै०सं० ६।१।६ र्थत्वा "सप्तपदान्यनुनिष्कामति" ( श्र० वा० ३।२।१ ) "तत् ( सप्तमं पदं ) यजमानः प्रित अभि गृह्णाति" इति ( श॰ बा॰ ३।३।८ )। इदमपरं श्रूयते "यहिं हविर्धाने प्राची प्रवर्तयेषु यहे " स्तिहि तेनाक्षमुपाञ्ज्यात्" इति ।

अत्र सन्देहः । किं सोमकयण्यानयनं पद्पांखर्थमुत क्रयप्रयुक्तमिति । नयनात् क्रयं हिरण्य परं चैतदुभयं निष्पद्यते । 'एकिनिष्पत्तेः सर्वे समं स्या( जै० ४।१।२२ )दिति न्यायेनोभ प्रयोजकमिति पूर्वः पक्षः।

"एकहायन्या क्रीणाति" (तै॰ सं॰ ६।१।६) इति तृतीयाश्चत्या गोःक्रयार्थता गम्यते। बाह्म

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

प्रमो

मोर्प

हिरर

माह

त्यर्थ

गोर्वा

(

ना॰

मिभ

३।३।ः

आध्वयवपद्धतिः ।

"ॐ तोतो रायः सन्तु" इति (१)ब्रहि । पत्नी—

"ॐ तोतो रायः सन्तु" ( ४।२२ )।

डीय

पन्त्री

सोमकयएया च समीक्षमाणा ७ समस्य इति वाचयति नेष्टा।

"ॐ समख्ये देव्या थिया सन्दक्षिणयोरुचक्षसा । मा मऽवायुः प्र-मोपीमींऽअहन्तव व्वीरं विदेय तव देवि सन्द्रशि" ( ४।२३ ) इति ब्र-यसमहि। पत्नी—

'ॐ समक्ख्ये देव्या धिया सन्दत्तिणयोरुचतसा। मा मऽआयुः

प्रमोषीर्मो ऽअहन्तव ब्त्रीरं विदेय तव देवि सन्दृशिः ( ४।२३ )।

सा च शालायां सुगुप्तदेशे पदं स्थापयति अध्यर्युः प्रक्षाल्य पाणी वे रा हिरएयं वध्नीतेऽनामिकायाम् । आप्यायनाभिषवां 🗸 इवदाभ्येषु च (२)॥६॥

प्रेष्यति ्च सोमोपनहनमाहर, सोमपर्याणहनमाहर, उष्णीप-माहर, इति प्रेषत्रयम्।

अत्र वा(३)निवपन र्ठ० सोमस्य ।

शोभन र्ठ० सोमोपनहनं भवति उच्णीपाभावे सोमपर्याणहनाद् र्शाः इयङ्गुलं च्यङ्गलं वोष्णीपायावद्यन्तति । अध्वर्युर्यजमानो वा सोमोपन-ाति हनर्र० हरति । अन्य इतरे = प्रतिप्रस्थाता पर्याणहनोष्णीचे आहरती-त्यर्थः । ब्रह्मयजमानाध्वयुप्रतिस्थातारः सोमं गच्छन्ति । गाहप

अध्वयुरेष त इति वाचयति यजमानम्।

ामारा गोद्वारा तदानयनमपि क्रयार्थमेवेति क्रय एवाऽऽनयने प्रयोजकः। न च पदकर्मार्थः वं गोर्वा तदानयनस्य वा कचिच्छूतम् । तस्मात्—तदप्रयोजकमिति सिद्धान्तः ( पू० मी० (का ४।१। अ० १०)।

मस्ये (१) अनेकपत्नीके सर्वासां वाचनं वृतं वृतेत्यादियथायथं प्रयोगः।

बहि (२) सोमकयार्थमेतिद्धरण्यबन्धनम्। यत एवं श्रूयते "अग्निरेतसं वै हिरण्य ( शः बा॰ ३।३।२।२ ) मित्यादि । पाणिप्रक्षालनं दृष्टार्थं पद्परिलेखनोद्धरणादिना घूलि-वयो लिसत्वात्।

पाणिप्रक्षालनं त्वत्रैव, आप्यायनाभिषवांश्वदाभ्येषु नानुकृष्यते तस्य दृष्टा-<sub>११६</sub> <sup>र्थत्</sup>वात्, आप्यायनादिषु तस्याश्रवणाच । सोमाप्यायने हिरण्यबन्धनं शाखान्तरात् । प्रित अभिषवे स्वशाखायामेव "अथास्या ऐ हिरण्यं वर्ष्नीत" (३।९।४।१) इति । अंग्र-र्तये<mark>यु यहे "अथास्य हिरण्यं बद्धं भवती० इति ( श० ४।६।१।६ ) । अदास्ये च "अथ हिरण्य</mark> मभि .... नित्यसावेव बन्धु "रिति। यदि चात्र पाणिप्रक्षालनमप्यभिमतं भवेत् तदा

क्रय हिरण्यबन्धनवच्छ्रयेत न श्रुयते च अतो न भवति।

नीम (३) स्वशाखायामिसम्बेव काले श्रुतत्वात् "पदर्र० समुद्य पाणी" (श० बा० ३।३।२।१) त्यासुक्त्वा "अथावेण राजनं विविन्वन्ति तदुरकुम्भ उपनिहितो भवति तदु-यते माद्यण उपास्ते" ( श॰ बा॰ ३।३।२।५ ) इति ।

अग्निष्टोमपद्धतौ-

SE

### आध्ययवपद्धतिः।

"ॐ एव ते गायत्रो भागऽइति में सोमाय बूतादेव ते त्रे व्हुभो भार र ऽइति में सोमाय ब्बूतादेवते जागतो भागऽइति में सोमाय बूताच्छुन्दोतस्म नामाना ७ साम्राज्ज्यङ्गच्छेति में सोमाय बूतादि"ति बूहि ( ४१२४) स्वित ध्याव

"ॐ एष ते गायत्रो भागऽइति में सोमा(१)य ब्व्रूतादेष ते त्रेष्टभे 'भागऽइति में सोमाय ब्व्रूतादेष ते जागतो भागऽइति में सोमाय ब्व्रुतादेष ते जागतो भागऽइति में सोमाय ब्व्रुतादेष च्व्रुतादेष चे जागतो भागऽइति में सोमाय ब्व्रुतादः । हिर्य

सोमस्य पश्चाद्ध्वर्युः प्राङ्गपविश्य तदुत्तरतः प्रतिप्रस्थाता सोम दक्षिणेन समन्त्रं ब्रह्मा तद्वामे यजमानः तत्पश्चात् पत्नीं।(२)अध्वयुराः समाकोऽसीति सोममालभते।

"ॐ आस्म्माकोऽसि ग्रुक्रस्ते ग्यह्यो व्विचितस्त्वा व्विचिन्त्वन्तु" (४।२४)।

न विचिनोत्य(३)तस्तृणकाष्ठापासनमेके(४)।

(१) मन्त्रस्य न्यग्रोधे ऊहः।

(२) अत्र हरिस्वामिनः—'यजमानोऽभिमृशति आस्माकोऽसीति मन्त्रलिङ्गात् "ह इव द्यस्यैतद्भवति" (श० झा० ३।३।२।७) इति वाक्यशेषात् । अतो यजमान एवा भिमृशति नाध्वर्धः। प्राङ्गित्युदङ्निवृत्यर्थं श्रौतत्वज्ञापनार्थं चं। "यदि राजन्यं वैश्वयं व याजयेत्स यदि सोमं विभक्षयिपेन्न्यप्रोधितिमिनी (अङ्गुराः फलानि वा) राहृत्य ताः सम्पष्य दधन्युन्मृज्य तस्मै भक्षं प्रयच्छेन्न सोमम्" इतिशाखान्तरीयश्चतेवैश्वयं ( राजन्ययोः सोमभक्षणनिषेधः। तत्र वैश्यक्षत्रिययोः सोमयागे अध्वर्युर्यज्ञ मानं भक्षणाति कारयितुमिच्छन् वटफलस्तवकान् उपनहनेन वाससा बध्वा सोमस्यैवेतिकर्तव्यतया न्यस्मिनित् प्रोधस्य क्रयणादारभ्य अभिषवादर्वाक् संस्कारजातं कुर्यात्। तदुक्तम्—"वैश्वयराजन्ययोः ( सोमे न्यगोधित्तभीनुपनह्येच्छन् भक्षणाय" (का० श्रौ० १०।९।२८) इति। तस्मिन्यक्षेश्यये— मन्त्रस्यास्य (न्यग्रोधे) विपरिणामः। 'आस्माकौ स्य' इत्यादिरूपेण।

(३) अतः परं सोमविकयी सोमं न विचिनोति शाखान्तरात्। आध्वर्युस्तु पूर्वतदाजा मिप न विचिनोति शाखान्तरे प्रतिषेधदर्शनात्। तथा च मानवे—"नाध्वर्युः सोमंति वच विचिनुयादिति प्रतिषिद्धं विचयनं प्रेक्षणं च" (२।१।३।५५) इति। काठके च—"मांसा-विचीयमानं प्रेक्षेरन्" इति।

(४) एकेनेति । "अत्र हैके तृणं वा काष्ट्रंवा वित्वापास्यान्ति तदु तथा न कुर्यात् णार्थे प्र इत्यादि (३।३।२।८) श्रवणात् । अत्र काले एके चरकयजमानाः सोममध्यगतं तृणकार्धं अथ वा वित्वा लब्ध्वा = यदि लभन्ते ततः सोमादपास्यन्ति = बिहः क्षिपन्ति यसितं तस्मेनेकस्य अनुगम्य पलायमानं प्रसितारं आच्छिद्य प्रसितारं परा बिहः क्षिपेदेवन्तत्। "तस्माद्भि खोऽवां मृशेदेव नापास्येदि" (श॰ बा॰ ३।३।२।८)त्युपसंहरतीति यजमानस्यैवापासनं दर्शयित अ० २ इति हरिस्वामिनः।

#### आध्वर्यवपञ्चतिः।

सोमोपनइनं द्विगुणं चतुर्गुणं वा स्तृणाति(१)प्राग्द्शमुद्ग्वा भार इन्दोतस्मिन्त्सोमं(२)मिमोते दशकृत्वोऽभित्यमिति सर्वाभिः प्रथममङ्गष्ठप्र- श्वित चैकोत्सर्ग द्विः कनिष्ठिकयकोपचयञ्चाञ्जलिना दशममन्यद्वा-ध्यावापश्चतेः । तत्रादौ साङ्गुष्टाभिरङ्गुलीभिः प्रथमम् ।

"ॐ अभित्यन्देवउँ० सवितारम्रोण्योः कविकतुमर्चामि सत्यसवउँ० वृतारत्नधामभि व्यियस्मतिङ्कविम् । अर्ध्वायस्यामतिर्भाऽअदिद्युतत्स्ववीमनि ) हिर्यण्यपाणिरिसमीत सुक्कतु÷ कृपास्व÷"( ४।२५) ।

ततोऽङ्गुष्टरहिताभिश्चतस्भिर्दितीयम् । ततोऽङ्ग्रुवर्जनीरहिताभिस्तिस्भिस्तृतीयम्। ततोऽनामिकाकनिष्ठिकाभ्यां चतुर्थम् ।

द्रभो

सोमं

युरा

न्तु"

1 "E

एवा-यं वा ततः कनिष्ठकया पञ्चमम्। पुनराप कनिष्ठिकया पष्टम् । ततः कनिष्टिकानामिकास्यां सप्तमम्। ततो मध्यमानामिकाकनिष्ठिकाभिस्तिसभिरप्रमम्। तर्जनीमध्यमानामिकाकनिष्ठिकाभिश्चतस्भिन्वमम्। अङ्गष्टसहिताभिः सर्वाभिरङ्गुलोभिर्दशमम् ।

द्शसु मन्त्रोऽभित्यमिति। तुष्णीमेकादशं, समस्याञ्जलिनाध्यावपति। सोमोपनहनस्यान्तान्त्संगृह्योष्णीवेण वध्नाति प्रजाभ्यस्त्वेति ।

(१) अत्रापस्तम्बः—'क्षौमं वासो द्विगुणं त्रिगुणं वा प्राग्दशमुत्तरदशं चमण्यास्तु-र्डी इय भक्षणाति उद्गद्शं वा' (१०।२४।७) इति । मानवे-"प्राग्दशे श्रीमे सोमं राजानं न्यमिमीत" (२।१।४।३) इति ।

(२) ज्योतिष्टोमे सोमस्योपावहरणं मानं च यत्र कुत्रापि कार्यमुत वासस्येवेति'सं-ययोः न्यक्षेराये—उपावहरणं सार्नं च सम्पादनप्रयत्नेन विना स्वत एव लब्धेन केनापि साधनेन कार्यमिति पूर्वपक्षे—"अथ वासः द्विगुणं वा चतुर्गुणं वा प्राग्दशं वोदग्दशं वोपस्तृणाति पूर्वतदाजानं सिमीते" ( श॰ बा॰ ३।३।२।९) "वासिस मिनोति वाससा चोपावहरती" सोगित वचनेन वाससो विहितत्वाद्वासस्येव मानं कर्तव्यमिति सिद्धान्तः । तथा हि पूर्वमी-\_"स्मांसा—"वासिसःमानोपावहरणे प्रकृतो सोमस्य वचनात्" (जै॰ १०।६। सू० ७६) इति ।

स्थितं, वासिस मानं वाससा चोपावहरणिमति द्वादशाहादावहर्गणे किस्पावहर-

र्गातु"<mark>णार्थं प्रत्यहं वासोभेदः स्यादुत नेति विचारे प्रमाणाभावान्नेति पूर्वः पक्षः ।</mark> कार्षं अर्थाद्वाससो भेदः स्यात् ,हविर्धाने शकटेऽवस्थितः सोमः प्रत्यहं भेदेनाभिषवार्थं यावा-तस्मैनेकस्याद्वः पर्याप्तस्तावान्सोमो वाससोऽपावहर्तेन्यः । अविशष्टश्च शकट एव वाससोपन-सि द्वोऽवतिष्ठते । तस्मादर्थादहर्भेदे वासोन्तरमुपावहरणार्थमुस्पादयितव्यमिति (जै० १०।६। ाति, अ० २१) सिद्धान्तः। तचोपावहरणकाले एवोत्पादनीयं न तु सानकाले इत्यपि ( १०।६।

अ० २२ ) सिद्धान्तितं पूर्वतन्त्रे ।

अग्नि० ७

क्षाध्वयं वपद्धतिः।

"ॐ प्रजाभ्यस्त्वा वध्नामि" ( ४।२५ )।

अङ्गल्या मध्ये विवृणोति प्रजास्त्वानु प्राणन्त्वित ।

''ॐ प्रजास्त्वानु प्राणन्तु प्रजास्त्वमनु प्याणिहि" ( ४।२५ )।

विकथिणे प्रयच्छति(१)।

पञ्चकृत्वः सोमं पणते । अध्वर्ष्राह—सोमविकयिन् करयः सोमा राजा३ (२) इति।

प्रति

तस्यै

पन्ने १

क्रय्य इत्याह सोमविकयी।

अध्वर्यः -तं वै ते क्रीणानीति ।

क्रीणीहीत्याह सोमविकयी।

अध्वर्यः - कलया ते क्रीणानीति प्रथमं पणनम् ।

भूयो वा अतः सोमो राजाऽईतीत्याह सोमविकयो।

अध्वर्युः - भूय एवातः सोमो राजाहीते महाँह्तवेव गोर्महिमा गौ नवन प्रतिधुक्तस्यै शृतं तस्यै शरस्तस्यै दिध तस्यै मस्तु तस्या आतञ्च तस्य नवनीतं तस्य घृतं तस्या आमिक्षा तस्य वाजिनम्(३)।

शफेन ते(५)क्रीणानीति द्वितीयं पणनम्।

(१) "अनुदात्तं प्रश्नान्ताभिपूजितयो" (पा० ८।२।१००) रिति प्छुतिः । सौत्रा णीयागे "क्रय्यास्ते सुरासोमा ३" इति प्रश्नः । (का० श्रौ० १९।१।१८)।

(२) अस्ति साद्यस्कः । तत्रेदं समामनन्ति "सोमक्रयणस्त्रिवत्सः साण्डः" (त बा॰ १६।१३।९) (का॰ श्रौ॰ २२।३।३९) इति। अस्ति तु प्रकृतावत्रैकहायनीकयार्था गें ू ए तत्रेदमाम्नायते, इयं गौस्तया ते क्रीणानि तस्यै श्रतं, तस्यै शरस्तस्यै दिध तस्यै म तस्या आतज्ञनं तस्ये नवनीतं तस्या आमिक्षा तस्ये वाजिनमिति । (आ श्रौ० १०।२९।९ ) तदिह साद्यस्के चोदकप्राप्तम् । तत्र सन्देहः कि गोशः स्थाने ऊहं कृत्वाऽविशिधानां पद्मानामविकार उत सर्वपामृह इति। यद्ययेकहायन्यवस्था न विद्यन्ते श्वतादयस्तथापि भावित्वेनापि तावत्सम्भवद्भिः स्वगुणेरेकहायन्येव प्रव रयते दृष्टार्थत्वात् । त्रिवत्से त्वभावात् 'तस्मै श्रुताश्मत्येवं पुल्लिङ्गतया पठनी क्रिक्ति पूर्वः पक्षः । कर्माङ्गभृतायामेकहायन्यवस्थायां तावन्न सन्त्येव, भावित्वमिष् कान्तिकं मरणसम्भवात् । अतो यथाकथन्वित्परोचनार्थं कीर्त्यन्ते । तावच साण्डेः "विक सम्भवति साण्डादिष या गौनिष्पचते तस्या एतेऽवाष्यमानाः साण्डादेवासा भ न्तीति । तस्मान्नास्यृह ( जै॰ ९।१। अ० १४ ) इति सिद्धान्तः ।

(३) ज्योतिष्टोमेऽत्र याच्जाक्रयणमास्नातं "द्वादशाहं दीक्षितो स्रति वन्वीं भृत्यनु ( आ० श्रो॰ १०।१८।४)ति याच्जा । "अरुणया पिङ्गाक्ष्या क्रीणाती" (तै॰ सं॰ ६।१ ति क्रयः। तत्र सन्देहः। कि यस्य न विद्यते दक्षिणाद्रच्यं स्ट्रितिस्तेन वनितन्या, य

च न विद्यते सोमस्तेन क्रेतव्यः । उतोभयथापि सति चासतीति ।

तत्र द्रव्यार्थं याच्त्राक्रयणमविद्यमानद्रव्यस्य स्यात्। द्रव्यवतस्त्वनथकं तस्य तस्य याच्जादावधिकार इति प्राप्ते—स्यादेवं यदि द्रव्यसान्नप्रयुक्तं स्यात्। अपूर्वप्र ( যু ০

### सामकयः।

48

आध्वर्यवपद्धतिः।

पुनः सोमविकयी(१) भूयो वा अतः सोमो राजाईतीत्याह । अध्वर्यः--भ्रय पवेत्यादि ।

पदा ते कीणानीति तृतीयं पणनम्।

टय₹

तञ्च

पुन'र्भूयो'वा अतः सोमो राजाईती श्याह सोमविकयी । अध्वर्युः — 'भूय पवातः स्रोमो राजाहीत महाँस्त्वेव गौर्मीहमा गौर्वे प्रतिधुक् तस्यै श्रुतं तस्यै शरस्तस्यै मस्तु तस्या आतञ्चनं तस्यै नवनीतं तस्यै घृतं तस्या आसिक्षा तस्यै वाजिनम् ।

अर्हेन ते कीणानीति चतुर्थ पणनम् ।

पुन 'भूयो वा अतः सोमो राजाईतीश्याह सोमविकयी।

अध्वर्युः - 'भूय पवातः सोमो राजाईति महाँस्त्वेव गोमीहिमा गौर्वे प्रतिधुक् तस्यै श्रतं तस्यै शरस्तस्यै मस्तु तस्या आतञ्चनं तस्यै गो नवनीतं तस्ये घृतं तस्या आमिला तस्य वाजिनम् ।

गवा ते कीणामीति पञ्चमं पणनम् ।

चतुर्षु क्रीणानीति दन्त्यः, पञ्चमे क्रीणामीत्योष्ट्रयः(२)।

ततः कीतः सोमो राजा वया असि प्रवृहीत्याह सोमविकयी।

तीत्रा कं त्विदम् । अतोऽनेन विनाऽपूर्वमेव वेगुण्याच्चोत्तपद्यते । तस्मान्नित्यं याच्याक्रयणमिति (त (पू॰ मी॰ ६।८। अ॰ ७) सिद्धान्तः।

र्मा गे ू एवं ''अझीद्ग्नीन्विहर" ( क्र० व्रा० ४।२।४।११। का० श्रौ० ९।७।४। ) इति प्रैपायं वे सा पूर्वमेवाऽऽश्रीध्रेण बुद्धेऽपि स प्रैषः कार्यः। वाजपेये सत्यपि वस्त्रान्तरे "दर्भमयं परि ् अ(धापय) द्घाति" (तै० ब्रा० ११३१७११) इति विहितमनुष्टेयम् । पशो "यत्पशुर्मान् । अप्रमुख्याप्य ) द्घाति" (तै० ब्रा० ११३१७११) इति विहितः संज्ञतहोमो मारणवेळायामकृतेऽपि पशुना स्था शब्दे कृते कर्तव्यः ।

(१) अस्ति सोमविकयो तत्र सन्देहः । स किमध्वर्यादीनामन्यतमः, उतैभ्यो-प्रव (१) आस्त सामावकया तत्र सन्दहः । स किमध्वर्यादीनामन्यतमः, उत्तैभ्यो-उन्य इति । तेषां सङ्कीर्तनात्तेषामन्यतम इति पुर्वः पृक्षः । विक्रयस्याकत्वर्धस्वात् कृत्व-पि क्षकरणार्थमुपात्ता ऋत्विजो न तं कुर्युः । तस्मादन्यो विक्रयी, इति सिद्धान्तः । तदुक्तं ाप जैमिनि —कात्यायनाभ्याम् । "विकयो त्वन्यः कर्मणोऽचोदितत्वात्" (३।७।३१) । "विकयो त्वन्यः सूद्रसंयोगात्" (६।७।४) इति ।

(२) वैश्यराजन्ययोः सोमयागे न्यग्रोधस्य सोमवत्क्रयणमाम्नातम् "क्रयणप्र-न्ती मत्यनुसोममावृता समानमासादनं प्रागिभवनात्ः (का० श्रौ० १०।९।२९) इति । विधानम् । सोमनिधानानन्तरं उपरवदेशे न्यशोधस्य निधानम् । सोमकः , य यण्यनुमन्त्रणे (४।२०। पूर्व ४२ पत्रे) स्वस्ति सामन्यप्रोधसखा पुनरेही शति। (पूर्व ४७ पत्रे ११ पड्डो ) सोमन्यप्रोधोपनहने आहर । सोमन्यप्रोधपर्याणहने आहर । तस्म उण्णीपावाहरेति । अभिषेचनीयदशपेययो (का० श्लौ० १५।३।३३) स्तु बहुव-वर्ष चनेन ।सोमोपनहनान्याहर । सोमपर्याणहनान्याहरोडणीपानाहरेति । तथा एप त ( शु॰ य॰ सं॰ ४।२४ ) इति वाचने '९प वां गायत्रो भाग इति मे सोमन्यप्रोधा-

# अग्निष्टोमपद्धती—

93

आध्वयवपद्धतिः।

अध्वर्युराह—चन्द्रं ते वस्त्रं ते छागा ते घेनुस्ते मिथुनो ते गाव त्रिस्रस्तेन्याः(१)।

शुकं त्वेति हिरएयमालभ्य वाचयति यजमानम् । हिरण्यमालभस् क्रीणामि चन्द्रअन्द्रेणामृतममृतेने"ति ब्री "ॐ शुक्रन्त्वा शुक्रेण

यजमानो हिरण्यमालभ्य--

"ॐ ग्रुकन्त्वा ग्रुक्रेण क्रीणामि चन्द्रश्चन्द्रेणामृतममृतेन" ( ४।२६ ) सग्मेत इति सोमविक्रयिणर्ठ० हिर्ग्येनाभिकम्पयति । "ॐ सम्मे ते गोः" (धारह)। अस्मे त इति यजमानसहितं निद्धाति हिएएयम् । "ॐ अस्मे ते चन्द्राणि" ( ४।२६ )। सोमविकय्येतदाद्ते हिरएयम्।

अध्वर्युरजां प्रत्यङ्मुखीमालभ्य वाचयति यजमानं तपसस्तन् रिति अजामालभस्व "ॐ तपसस्तनूरसि प्प्रजापतेर्वर्णः÷परमेण प्रान क्रीयसे सहरु पोषम्पुषेयम्" इति ब्रूहि । यजमानोऽजामालभ्य-

"ॐ तपसस्तन्रसि प्यजापतेवंगर्णः परमेण पशुना क्रीयसे(२ सहस्रपोषम्प्षेयम्" ( ४।२६ )।

अध्वर्यः सोमविकयिणे सन्येनाजां प्रयच्छन्मित्रो न इति।

भ्यां ब्रुतादेष वां त्रेष्ट्रभो भाग इति मे सोमन्यग्रोधाभ्यां ब्रुतादेष वां जागतो भा इति मे सोमन्यग्रीधाभ्यां बूताच्छन्दोनामाना ्रसाम्राज्यङ्गच्छेति मे सोमन्यग्रीधाभ्य ब्रुतादिःति । उभगोरालम्भनम् । आस्माकौ स्थः शुक्रस्ते गृह्य इति । सोमोपनहनमा स्तीर्थं न्यप्रोधोपनहनस्यास्तरणम् । साममानानन्तरं तद्वदेव सन्त्रेण सानं उप्णीपेण व न्धनमङ्गुल्या मध्ये विवरणं च, उभयोः सोमविकयिणे समर्पणम् । 'सोमविकयिः क्रय्यो ते सोमन्यप्रोधौ राजानौं इति प्रश्नः। 'क्रय्यावि'ति प्रतिवचनम्। तौ वै क्रीणानीति । भूयो वा अतः सोमन्यप्रोधौ राजानावर्हतः । भूय एवातः सोमन्यप्रोधौ राजानावर्हेतो महास्त्वेवेत्यध्वर्युः । क्रीतौ सोमन्ययोधौ राजानौ वया छिसि प्रबूहीति

(१) शालान्तरे "एकहायन्या अजया क्रीणाति, हिरण्येन क्रीणाति, स्वशालाय च "स आह ,चन्द्रन्ते वस्त्रं ते छागा ते धेनुस्ते मिथुनौ ते गावौ तिस्रस्तें अन्या (श॰ बा॰ ३।३।३।४) इत्यादिना - दश कयदृत्र्याणि विहितानि। तेषां विकल्पः समुच्ये वेति विचारः। तत्र बीहियवन्यायेनै (जै० १२।३।४) कार्थत्वाद्विकल्प इति पूर्वपक्षे वह भिर्द्र व्येविक तुरानतेः सौलभ्यात् "दशभिः क्रीणाति "तं वै दशमिरेव क्रीणीयान्नादश मि" (श॰ बा॰।३।३।३।१८) रिति सङ्ख्योक्तेश्र समुचय इति पूर्वतत्र (१२।४।३) सिद्धा न्तः । तथा हि कात्यायनः-"चोदनागुणेषु च प्रकल्प्ट्यपवन्धास्याम्" (१।८।२२) इति

(२) न्यप्रोचे चास्य मन्त्रस्योहः "परमेण पशुना क्रीयेथे इति । शुक्रन्त्वेति (४।<sup>२६</sup> मन्त्रे 'शुक्री वां शुक्रण कीणामि चन्द्री चन्द्रेणासृतावसृतेने 'ति ।

स्यावि 333

साद्य शन्ता

नुदात्त चतुर्भि नैकश्रुत स्य स समुच क्त्यर्थ इति रि

ऐकश्रुत त्वाद्थे स्मात्त स्वरि त्वादि

रेणीवान 3

साम

यंण व साम-स्वरित

### स्रोमकयः।

93

#### आध्वर्यवपद्धतिः।

·'ॐ मि(१)च्चो नऽएहि सुमित्रधः" ( **धा२७** ) ।

तूर्णी दक्षिणेन सोममादाय सोम आगत उत्तिष्ठति वो यजमानः। अध्वर्युर्दीक्षितोरौ दक्षिणे प्रत्युद्य(२) वासो निद्धातीन्द्रस्योरुमिति। "ॐ इन्द्रस्योरुमाविश द्त्तिणसुशन्तुशन्त ऐस्योन÷स्योनम्"(४।२७)। यजमानः स्वानव्धाजेति (सस्वरं) (३)जपति सोमविकयिणमीक्षमाणः। "ॐ स्वान भ्राजाङ्घारे वस्भारे हस्त सुहस्त कृशानवे ते वं÷सो-

मक्रयणास्ता ज्ञेक्षवृध्वस्मावीद्सन्(४)( ४।२७ )।

अपोणुते दीक्षितः शिरः स्वकीयं पत्नी च । सोमविकयिहस्ता-

(१) न्यग्रेघे चोहः। 'मित्रो न एतर्ध० सुमित्रधाविंगति। उपमार्थत्वान्मित्रशब्द-

स्याविपरिणास इति कर्कः।

व

ŧ

महि

गुन

(2

भा

12-4

नमा

येश

ति

वाय

या

**च**य

पक्षे

दश

ाह्या

ति

128

(२) प्रत्युख प्रतिनीयोध्वं मुत्थाप्येत्यथः । प्रतिपूर्वक ऊह वितर्क (भ्वा० आ० ६८८ ) इत्येषोऽत्र नयनार्थः । "वस्रान्तमुत्ऋष्येन्द्रस्योरुमाविशेति दक्षिणस्मिन्नुरावा-सादयती" (२।१।४।१८) ति मानवे । न्यग्रोधे चोहः । 'इन्द्रस्योरमाविशतं दक्षिणम्-शन्ता उशन्तं स्योनौ स्योनं मिति । उभयोखरावाधानम् ।

(३) यजमानो जपतीति कर्कः । अध्वर्युरिति याज्ञिकाः ।

( ४) अत्र प्रसङ्गान्मन्त्राणां स्वरिधन्त्यते । मन्त्रा हि कस्यां चिच्छाखायामुदात्तां तुदात्तस्वरित ( शु० प्रा० १।१२८ ) लक्षणैस्त्रिभिः स्वरैः पठ्यन्ते कविच्च प्रचयेन सह चतुर्भिः स्वरैः। तत्र कमसु किं त्रैस्वर्यचातुःस्वर्ययोः समुचयो विकल्पो वा अथोभयहाने-नैकथ्रत्या ( प्रचयेत ) प्रयोग इति संशयः । अत्र त्रयः पक्षाः प्रस्कुरन्ति । प्रयोगवचन-स्य सर्वाङ्गोपसंहारित्वात् सर्वशाखाप्रत्ययन्यायेन (पु॰ मी॰ राधार) त्रैस्वर्यादीनां समुचय इत्येकः पूर्वः पक्षः। गीत्युपाय ( जै० ९।२।७ ) वत्त्रैस्वर्यादीनामक्षराभिन्य-क्त्यर्थत्वादेकेनैव तित्सद्धे-(अध्यननिवृत्तिलक्षणस्य प्रयोजनस्यैकत्वाद्वा) विकल्प इति द्वितीयः पक्षः । नैतौ द्वौ पक्षौ युक्तौ "तानो यज्ञकर्मणी" ति स्मृत्यनुमिताद्वचनात् ऐकश्रुत्यमिति सिद्धान्तः।

नतु तर्हि किमधे स्वराध्ययनम् । अर्थावगमार्थं तु स्वराध्ययनं स्वरविशेषाधीन-त्वाद्रथेविशेषाणां "बहुबीहौ प्रकृत्या पूर्वपदिम" (पा० ६।२।१) त्यादिवचनात्त-ोधी स्मात्तानेन प्रयोगःइति जैमिनेः सिद्धान्तः (१।२।८)। तथव कात्यायनः—"मन्त्रे स्वरिक्रयायथाम्नातमिवशेषात् । भाषिकस्वरो वोषपन्नमन्त्रोपदेशात्। तानो वा नित्य-

त्वादि"( का० श्री० सू० १।८।१६-१८ ) ति ।

कर्मणि प्रावचनस्वरेणीव मन्त्रोचारणं कर्तव्यं, ब्राह्मणीत्पन्नमन्त्राणां तु भाषिकस्व-

रेणेंवाच्चारणं कर्तव्यमिति ( जै० १२।३। सू० २०।२५ ) सिद्धान्तः।

अयं चैकश्रुति (तान) विधिर्जपमन्त्रादिव्यतिरिक्तविषयः । "यज्ञकर्मण्यजपन्यूख-साम ( १।२।३४ ) स्वि'ित पाणिनिस्मृतेः । जपादौ तु यथाध्ययनं चाहःस्वर्येण ब्रैस्व-येण वा प्रयोगः। तथेव कात्यायनः-"एकश्रुति दूरात्सम्बुद्धौ यज्ञकर्मणि सुब्रह्मण्या-साम-जप-न्यृह्ध-याजमानवर्जमि" (१।८।१९) ति । एकश्चितिर्गम "उदात्तानुदात्तः स्वरितानां परः सन्निकर्ष एकश्चत्य" (१।२) मित्याश्वलायनश्रौतसूत्रादुदात्तानुदात्त- अग्निष्टोमपद्धतौ—

us

आध्वर्यवपद्धतिः।

द्धिरएयर्ठ० सहसाछिद्य तश्च पृषता वरत्राकाग्रहेनाहन्ति (१)वा ॥८॥ अत्र(२)वा द्रहदानम् ।

यजमानं गृहीतसोमं परिमाय इति वाचयत्यध्वर्युः ।

"ॐ परिमागने दुश्चरिताद्वाधस्वा मा सुचरिते भज" इति ब्र्हि।

ल्य

( &

(

सा

व

वस्

पाः

अुव

रिश

त्य

यजमानः—
''ॐपरि भागने दुश्चरिताद्वाध्वस्वा मा सुचरिते भज''(धारेट) ।
उत्तरे च कम्मैणी यजमानकर्तृके । यजमानः उदायुवेत्युत्थानठै
शीर्षिण सोमं कृत्वा पोणिमन्तर्धाय--

"ॐ उदायुषा स्वायुषोदस्त्थाममृतांऽ२ अनु" ( ४।२८ ) ।

प्रतिपन्थामित्यनोऽभ्येति(३) क्रयस्थानाद्क्षिणतस्तिष्ठच्छुचर्डे समङ्गि धौतं प्रउगाच्चोद्धते फलके ।

"ॐ प्रति पन्थामपद्महि स्वस्तिगामनेहसम्। येन व्विश्वाः परि द्विषो व्वणक्ति व्विन्दते व्वसु" (४।२६)।

ब्रह्मा सोमे क्रीते प्राङतीत्य पूर्वेणानः परीत्यापरेण वा दक्षिणाऽनु-गच्छत्या निधानाद्वक्षिणेषामाश्रितः।

अध्वर्युः कृष्णाजिनमस्मिन्नास्तृणात्यदित्या स्त्वगिति ।

"ॐ अदित्यास्त्वगसि"।

यजमानाद्गृहीत्वा तस्मिन्सोमं निद्धात्यदित्यै सद्(४) इति ।

स्वरितस्वराणामभावः । सुब्रह्मण्या-न्यूङ्गादीनां स्वरूपाणि लाट्यायना (१।३।२-१।४।३१) खलायन ( उ० १।११ ) श्रोतसुत्रेष्ववगन्तव्यानीति ।

(१) अथवा नाहन्ति शाखान्तरात् । अत्राहापस्तम्बः-"यदि सोमविकयी प्रति विवदेत् प्रपतिनं वरत्राकाण्डेनावक्षायं नाशयेयुः । ऌकुटेंघ्नैन्तीत्येके । नित्यवदेके वथं समामनन्ती" (१०।२७।६-८)ति 'सोमविकयिणे किञ्चिदद्यादिति' (२।१।४।१२) मानवे।

(२) अस्मिन्नवसरे मंत्रावरुणाय दीक्षितदण्डस्य प्रदानं कर्तव्यं विकल्पेन "क्रीते वे" (का॰ श्रो॰ ६।४।६। ) त्युक्तत्वात् । अथवा अग्नीपोमीये एव "अग्निर्ह देवीना"

(का० श्रौ० ६।४।३ ) मित्येतस्मादनन्तरस् ।

(३) एतच्चानः सोमक्रयार्थमागच्छक्तिः सह नेयम् । तथा च मानवे-"सछिदिष्के' णानसा राजानमच्छयन्ति" (२।१।३।४८) आपस्तम्बसुत्रेऽपि-"अपि पन्थागन्महीत्युद्धः तपूर्वफलकेनानसा परिश्रितेन छिदिष्मता प्राञ्चः सोममच्छ यन्ति । शीष्णी गिरीक्रीते हरन्त्यपरेणोत्तरेण वा राजानं प्रादीपसुद्कीपं वा नद्धयुगं शकट" (१०।२४।२-४) मिति । न्यप्रोधस्य संस्कारपक्षे तस्याप्यादानं क्षिरसि करणं च भवति ।

(४) न्ययोधपक्षे तस्यापि सहैव स्थापनं, 'आदित्ये सद आसीदतमिग्त्यूहश्च । अभिषेचनीये च "सामं क्रीत्वा द्वैधसुपनहा पर्युह्ये" ( श० व्रा० ९।४।९।१९ ) ( का० श्रौ० १९।४।३ ) त्याम्नातत्वात्सोमविकयिणः सकाशाद्धिरण्यदानानन्तरं सोमस्य आध्वर्यवपद्धतिः।

"ॐ अदित्यै सद्ऽआसीद्" (४।३०)।

अस्तक्रनाद्यामिति सोममालभ्य वाचयति यजमानम् । (१) सोममा-लभस्य ।

अस्तव्यनाः वृषभोऽअन्तिरिक्षमिमीत व्वरिमाणम्पृथिव्याः। आसीद्द्विश्वाा भुवनानि सम्माड् विश्वेत्तानि व्वरुणस्य व्वतानिः (४।३०) इति बृहि ।

यजमानः-सोममालभ्य पठेत ।

"ॐ अस्तब्बनाद्यां ब्हुषभोऽअन्तरित्तमिमीत व्वरिमाण्म्पृथिक्याः । आसीद्क्षिश्वा भुवनानि सम्ब्राड् विश्वेत्तानि व्वरुण्स्य ब्वतानिः" (४।३०)।

व्वनेषु व्यन्तिरिक्षमिति सोमपर्याणहनेन परितत्य(२)।
"ॐ व्वनेषु व्वन्तिरिक्षन्ततान व्याजमर्वत्सु पयऽउस्त्रियासु।
हृत्सुक्रतुं व्वरुणा व्विद्वस्त्रिन्दिव सूर्य्यमद्धात्सोममद्रौ"(४।३१)।
कृष्णाजिनं रथस्य पुरस्तादासजित सुर्यस्य चक्षुरित्यासनयोरन्यतरदेकं चेद्गीवा अवकृत्य।

"ॐ सूर्यस्य चक्षुरारोहाग्नेरक्णः कनीनकम् । यत्रैतरोभिरीयसे ब्झाजमानो व्विपश्चिता" ( ४।३२ ) । अनङ्वाहो(३)युनक्त्युस्रावेतमिति । युगपत्तद्वचनत्वाद्भेदे मन्त्रावृत्तिः

सान्निपातित्वात् ।
"ॐ उस्रावेतन्धूर्षाहौ युज्येथामनश्रूऽअवीरहणौ ब्रह्मचोदनौ ।
स्वस्ति यजमानस्य गृहान् गच्छतम्" ( ४।३३ )।
ईषान्तरे भूमिष्टः सुब्रह्मएयः पलाशशाखया प्राजति ।
अध्वर्युः पश्चात्परीत्याऽपालम्बं(४) गृहीत्वा सामाय क्रीतायानु-

वाचयति । • विद्युवे पृथक् वन्धनं न्यग्रोधस्य च, यजमानः सर्वाञ्छिरसि इत्वा गच्छति, सर्वे-पामासादनं, ' अदित्ये सद आसीदते' त्यूहश्च ।

(१) न्ययेधे च 'सोमन्ययोधावालमस्वेगति प्रषः।

'अस्तम्नीतां द्यां वृषभावन्तरिक्षमिमातां वरिमाणं पृथिव्याः । आसीदतं विश्वा अवनानि सम्राजौ विश्वेत्ता' नीत्याष्ट्रहः ।

अभिषेचनीये च 'सोमन्यप्रोधानालभस्ये' ति प्रेषः । 'अस्तभना द्यां वृषभाऽअन्त-रिक्षममिमत वरिमाणं पृथिव्याः। आसीदत विश्वा भुवनानि सम्राजो विश्वे' दित्यादि ।

(२) अत्रानसो वाससा बेष्टनमिति केचित्। तथा च मान्ये-'वनेषु व्यन्तिस्थिमि-त्यनो वाससा पर्याणद्यती' (२।१।४।२३) ति ।

(३)अत्रपञ्चेकत्वाधिकरणन्यायेन (पू॰ मी॰ ४।१।९) द्वित्वस्य विवक्षितत्वं दृष्टव्यम् । (४) अत्र विप्रतिपत्तिः । अपालम्बशन्देन पश्चादावद्धा रज्जुरमिधीयते यया

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

हि।

Í

नर्ड

मङ्गि

परि

ऽनु-

312-

प्रति

त्वधं गनवे। 'क्रीते

ोना" ट्रेंच्के

युद्धः गिरो -४)

। का

मस्य

अग्निष्टोमपद्धतौ--

पृह्

आध्वयंवपद्धतिः।

"ॐ सोमाय कीतायाऽनु ब्र्३िहः"(१)सोमाय पर्युद्यमाणायेति वा।

होत्रपद्धतिः।

अथ सोमकयः। कीत्वा राजानमाधाय शकटे, ततः शकटस्य पश्चाद्-न्तरेण वहमैनी तिष्टन्ननूच्य अध्वर्युणा सोमाय पर्युद्यमाणायानुबू३ही(२) त्युक्ते होताऽऽचम्य ।

ॐ भद्रादिभिश्रेयः प्रेहि यृहस्पितः पुर एता ते अस्तु । अथेवमस्यवर आपृथिव्या आ रे शत्रून्क्रणुहि सर्ववीरें(३) ३ स् । भद्रादिभिश्रेयः प्रेहि यृहस्पितः पुर एता ते अस्तु । अथेवमस्य वर आपृथिव्या आ रे शत्रून् कृष्णुहि सर्ववीरोस् । भद्रादिभिश्रेयः प्रेहि यृहस्पितः पुर एताते अस्तु ।

ग्रस्यास्तृतीये वचनेऽर्द्धचें विरमेत्(४) तत अनुसंयन्नन्तरेण वर्त्मः मी तिष्टन्नमुच्य ।

अधेमवस्य वर आ पृथिन्या आ रे शत्रून्क्रणुहि सर्ववीरो ३ म्(५)

अवतारे अनः प्रवर्तमानं विधीयते इति कर्कः । पश्चाद्भागे वद्धं लम्बायमानं दारु अपा-लम्बराब्देनोच्यते येनोध्वैप्रदेशे प्रचलतः शकटस्य स्तम्भनेन पर्यावर्तनं वार्यते इति हरि स्वामिनो याज्ञिकाश्च ।

(१) न्यप्रोधश्चेत्सोमन्यप्रोधाभ्यामनुबू३हि । पर्युद्यमाणाभ्यामिति वा ।

अभिषेचनीय च सोमन्यगोधेभ्यः पर्युद्धमाणेभ्य इति वा । वाजपेये सोमेन सह सुरा-इव्याणां निष्पन्नसुराया वा क्रयणं अवति । तथा हि कात्यायनः-''सोमात् क्रीयमाणात् सहितं दक्षिणतः सीसेन परिस्रुतः क्रयणं केशवा (१४।१।१४) दि"ति ।

(२) शाखान्तरात् 'सोमाय क्रीतायानुबूध्ही' ति वा प्रेपितो होतायम्य सोम-वहनार्थशकटस्य,पश्चात् शकटद्वयसङ्कुर्षणसमुत्पादितवर्त्मप्रवाहिकाद्वयमध्ये यदुच्चं स्थलं

तत्र तिष्ठन् भद्राद्भिश्रेय इति त्रिराह ।

अत्राद्यलायने-'अनसः पश्चात् त्रिपदमात्रेऽन्तरेण वर्त्मनी तिष्टे दिति विशेषः। तथा च सूत्रम्। ''तं प्रवक्ष्यत्सु पश्चादनसम्बिपदमात्रेऽन्तरेण वर्त्मनी अवस्थाये" (पत्रं १६५) ति।

(३) सौत्रमन्त्रोऽयम् (आख० श्रौ० १६९ पत्रे । शां० श्रां० ५१ पत्रे च )।

(४) यावदध्वयंवो न गच्छति, गच्छत्सु तेषु तिष्ठन्नेव अधचपुक्तवा चक्रवत्र्मनी

अन्तरेणानुगच्छन्नृगन्तराः—षड्ऋचोऽन्वाह ।

(१) अत्र याजुषैष्टिकपाशुक-सौमिकमात्रशाङ्कायनीयहौत्र प्रकृतिकारिनष्टोमे सा-मिधेन्याबैष्टिकपाशुकानुवचनेषु "उत्तमस्य छन्दोमानस्योर्द्धमादिन्यञ्जनातस्थान औं कारः प्छतिखमात्रः शुद्धः" (शां० श्रौ० १।१।१९) "स सर्वेषामृगणानां धर्मो ये कमसं योगेन चोद्यन्त" (शां० श्रौ० १।१।२४) इत्यनेन ऋग्गणस्यान्ववसानेषु पारिभाषिकः शाङ्कायनसूत्रे विहितः प्राकृतः शुद्धः प्रणव इति चेन्न, पारिभाषिकत्वेन प्राकृतस्वात्तस्य। कातीयसूत्रे 'महान्याद्वितरोम्पूर्वाः सामिथेनीः प्रणवेनाधर्चशः संद्ध्यादिः' (हो० सूत्र०

(3) ま# सोग

ततः

वर्जे

१।१ आगृ

मका पाह्व "शों "सो

सौि कार

दश<sup>े</sup> तत्र। विशे

राज दक्षि हौत्रपद्धतिः ।

इ(१)मां धियं शित्तमाणस्य देव कतुं दक्षं वरुण संशिशाधि । ययाति विश्वा दुरिता तरेम सुतर्माणमधि नावं रहेमो ३ वने(२) पु व्यन्तरिक्षं ततान वाजमर्वत्सु पय उस्त्रियासु । हृत्सु क्रतुं वरुणा अप्स्वरिन दिवि सूर्यमद्धात्साममद्रो ३

ाद-

(२)

त्मं

(4)

अपा-

हरि.

सुरा-

ाणात्

प्रोम-

स्थलं

वः।

(पत्रं

र्मनी

सा-

ओं

मसं

चिक

स्य।

सूत्र

(३)सोम यास्ते मयोभुव ऽऊतयः सन्ति दाशुषे । ताभिनाऽविता भवो ३ इमं यज्ञमिदं वचो जुजुषाण ऽउपागहि। सोम त्वं नो वृधे भवो ३ सोम गीर्भिष्टा वयं वर्धयामा वचाविदः। सुमळोको न ऽआविशो ३ गयस्फानोऽअमीवहा वसुवित्पृष्टिवर्द्ध नः"। अत्रार्थच विरमेत ।

ततः(४) शालामत्रेण शकटमवस्थाप्य प्रपादयन्ति राजानम् । येन(५) वजेयस्तेनान्सियात्।

"सुमित्रः सोम नोभयो ३ या ते (६)धामानि हविषा यजन्ति ता ते विश्वा परिभूरस्तु यज्ञम्"॥ इत्यनुप्रपद्य विरमेत् । अग्नेणाहवनीयं दक्षिणा तिप्रन्-"गयस्फानः प्रतरणः सुवीरोऽवीरहा प्रचरा सोम दुर्यो ३

(७)आ गन्देव ऋतुभिर्वदुर्धतु क्षयं दधातु नः सविता सुप्रजामिषं। स नः चपाभिरहभिश्च जिन्यतु प्रजावन्तं रियमसमे समिन्यते। ३

१।१) ति प्रकृतौ मकारान्तस्यैवोक्तत्त्वात् 'प्रकृतिवद्विकृतिरि'ति न्यायेन पारिभाषिका आगुवपर्कारप्रणवाद्याः प्राकृताधर्माः कातीयोक्ता एव । सोमक्रवादिसौमिकानुवचनेपुतु "शुद्ध एव प्रणवः स्याच्छस्रानुवचनयोर्मध्य इति ह स्माह कौपीतिकस्तथा संहितं भवति मकारान्तो वसानार्थः' इति शस्त्रानुवचनयोः प्रणवस्य सौमिके पुनर्विघानादिडो-पाह्वानाशासानवच्छस्तानुवचन ऋक्सन्ततौ शुद्ध एव प्रणवः । शाह्वायनसूत्रेऽपि "शोंसावो ३ इत्याहावः शस्त्रादौ प्रातःसवने तेनाह्योपांशु तूर्णी शंसम्" (७।९।१) "सोऽअध्वरा करति जातवेदो ३ प्र वो देवायेत्याज्ये" ( ७।९।३ ) मित्यत्र पुनर्विधानेन सौमिकत्वाच्च प्रशास्त्रादीनामपि होत्राशंसित्वेन होतृविकारत्वात्तवाज्यास्वप्यागुवषट्-कारादिकं कातीयधर्मेण होतृवदेव, वषट्कारादीनां प्राकृतत्वादिति ।

(२) ऋ० १।८९।२। (३) ऋ० १।१४।९—१२॥ (१) ऋ० ८।४२।३।

(४) शालां पूर्वेणाध्वर्यवः शकटमवस्थाप्य प्रवादयन्ति = प्रवेशयन्तिशालायां सोमम्। द्शपेये (श॰ बा॰ ९। ४। ९।१९। का॰ श्री॰ १९।४।३।) तु ब्रह्मागारं नयन्ति। तत्रापि कथं नाम होतान्वियादित्याध्वर्धवस्य शालामग्रेणेत्यादेरुग्देशः। आखलायने विशेषः - शालाया अग्रेणोदङ्मुखे शकटे स्थापिते तस्य दक्षिणपाश्वेंन गत्वा अग्रतो राजानमिमुखो होताऽवितष्टिति आ प्रपादनात्। तथा च सूत्रम्। 'अवस्थितेऽनिस दक्षिणात्पक्षादभिक्रम्य राजानमभिमुखोऽत्रतिष्टतं (१६९ प०) इति ।

( ५ ) येनाध्वर्यादयो ब्रजेयुर्यथाहवनीयं पृवंण वापरेण वा तेनानुसमियाद्धोता ।

(७) ऋ० ४।५३।७। (६) ऋ० १।९१।१९।

अग्नि० ८

पूद

1.

### आग्न हामपद्धती-

#### आध्वयवपद्धतिः।

दीक्षितश्चान्वारभते(१) सोमम् । त्रिष्ठकायां प्राङ् यात्वा दक्षिणाऽऽवर्त्यं शालां गच्छिति । अध्वर्युर्भद्रोः म इति वाचयति यजमानम् ॥

अघा

ब्रहि

#### होत्रपद्धतिः।

क्षागन्देव ऋतुभिर्वर्द्धतु क्षयं दघातु नः सिवता सुप्रजामिषं । स नः क्षपाभिरहभिश्च जिन्वतु प्रजावन्तं रियमस्मे सिमन्वतो ३ क्षागन्देव ऋतुभिर्वर्द्धतु क्षयं तद्धातु नः सिवता सुप्रजामिषं । स नः क्षपोभिरहभिश्च जिन्वतु प्रजावन्तं रियमस्मे सिमन्वतो ३म्।

(१) ब्रह्मा च प्राङ् यात्वाऽनः पूबणापरेण वा गत्वाऽदक्षिणदिगाश्रितः पृष्ठतोऽनुः च्छत्यासोमनिधानादिति रामवाजपेयिनः। तथा हि कात्यायनः—"हिरण्यवत्या ऐहतार दक्षिणानुगच्छत्याक्रयात्। क्रीते प्राङतीत्य पूर्वेणानःपरीत्य परेण वा दक्षिणतोऽनुगच्ह त्याक्रयात्" (११।१।३-४) इति । अत्र शाङ्खायनकल्पः—दक्षिणतो न्यायं ब्रह्मक (४।६।१।)।

कर्मणः क्रियमाणस्य दक्षिणतः स्थितेन ब्रह्मत्वमनुष्ठीयमानं न्यायवद् भवति। कुतः सामर्थ्यात् । अथवा न्यायशब्दः प्राये वर्तते । दक्षिणतोन्यायं ब्रह्मकर्मे बाहुल्यमेव । तः च श्रुविदर्शनानि । "तेन दक्षिणतो ब्रह्मासीत्तस्य दक्षिणतो वर्षीयानुदीचीनप्रवणो सः सर्तस्थण इति ।

शतपथे च "ते होचुः। को नो दक्षिणत आसिष्यतेऽथाऽभयेऽनाष्ट्रा उत्तरतो य सुपचरिष्याम" ( ४. ६. ६. १. ) इति । अतश्च सोमेऽप्यय न्यायस्तुल्यत्वात् ।

अभियुक्तररेरन्यरुक्ता ये बह्यसंवराः ।
न्यायतो।वचनाचापि इलोक्केस्तान्निवोधत ॥ १ ॥
बजेदाहवनीयं तु पूर्वेणाप्यपरेण वा ।
इष्टिपश्चोरयं प्रोक्तः संचरो वरणात्मदाः ॥ २ ॥
दर्शे च पौर्णमासे च वरणात्माङ न विद्यते ।
नचैवोत्सर्जनाद्ध्यं ब्रह्मकर्म पश्चौ।तथा ॥ ३ ॥
न साक्ष्यं पुरुषार्थेषु यज्ञमित्यधिकारतः ।
नातः संध्यावाग्यमने शयने न प्रबोधने ॥ ४ ॥
न विष्णुक्रमवात्मप्रे न कण्ड्यत्मेहने ।
समिद्वनीवाहभृतौ नैवं लक्ष्यप्रवाचने ॥ ९ ॥
भस्मोद्वापे तथारुह्ये प्रतिपत्तिकियासु च ।
अग्निहोत्रे अतो बह्या कुण्डपाय्येऽपि तत्तथा ॥ ६ ॥
कमणः।क्रियमाणस्य प्राय आसनसंचरो ।

#### सामकयः।

2.

आध्वरँवपद्धतिः।

"ॐभद्रो मेऽसि प्यच्यवस्य अवस्पते व्यिश्वान्यभि धामानि। मा त्वा परिपरिणो विदन्मा त्वा परिपन्थिनो विदन्मा त्वा ब्वृकाऽ अद्यायवो व्विदन्।

श्येनो भूत्वा परापत यजमानस्य गृहान्गच्छ तन्नौ संस्कृतम्" इति बृहि । यजमानः-

हौत्रपद्धनिः।

इति परिधाय उपस्पृश्योत्सृज्यते । इति सोमक्रयः । मदन्तीभिष्दकार्थोऽत ऊर्ध्वमग्नीपोमप्रणयनात् ।

म्।

ोऽनुग हुताय

गच्ह

नहाक

कुतः । तः

ो यः

यः

दक्षिणान्यायतः सूत्रे अग्नीनां चाव्यवायतः ॥ ७ ॥ हते हिरण्यवद्धोमे अनुगच्छति दक्षिणः। परीत्यानः क्रये वृत्त आ निधानात्तथा वजेत् ।। ८।। प्रवर्गिभिष्टवे पश्चाद्दक्षिणाग्नेरुद्दुमुखः । आसिःवा चानुसंयाने यायात्प्राग्दक्षिणेन तम् ॥ ९ ॥ आसीतोदङमुखो नित्यं वेद्यंसाद्दक्षिणाद् वहिः वेदिमानप्रभृत्यान्तात्सित साक्ष्यस्य संभवे ॥ १० ॥ अग्निप्रणयनं सामावन्यत्र च यथोदितम् ॥ प्रवर्ग्योत्सादने त्वेति दक्षिणेनाविरोधतः ॥ ११ ॥ आसीध्रे यदि घर्भः स्याद् दक्षिणेना समासनम् ॥ खरात्पात्रात्तरेणेत्य आस्तावादेष संचरः ॥ १२ ॥ अनुब्रज्य ततोघमें गत्वा तीर्थेन चासनम्॥ यज्ञसंचर एप स्यात्प्रत्यगमनमिच्छतः ॥ १३ ॥ अध्वरं दक्षिणेनैव शालाग्नीनपरेण तु । मध्यन्दिने चेदारनीध्रे धर्मस्तत्रैव सञ्चरः॥ १४॥ प्रविश्य दक्षिणेनैव तत्रैवास्त उद्दूमुखः। यज्ञसञ्चरमास्थायानुयायात्सद्सः पुनः ॥ १९ ॥ तेनैव शीव्रमागत्य प्राग्घोमात्तत्र चासनम्। प्राप्ते तेनैव निः सपद्धमीत्सादकर्मणि ।।१६ ॥ परिस्पन्दमनुबज्य प्रत्येयाच यथागतम्। दक्षिणेनैव सदसो हविर्धाने च सञ्चरः ।। १७ ।। उत्सादनं चेदग्नौ स्यादव्यवायोऽत्र कारणम् । प्रणयन्ति यदाग्निं च सोमञ्जाष्वर्यवस्तदा ॥ १८ ॥ होत्वत्सञ्चरो ज्ञेयः स एवापररात्रिकः । तत आदाय राजानमन्वेत्यगिनं परेच्छया ॥ १९॥ हुते वैसर्जने होमे रिक्तको वा यथागतम्। राजानमन्यहस्ते तु कृत्वाग्नीध्रे सहासनम् ॥ २०॥ एवमाहवनीयेऽपि यावद्वैसर्जनाहृतिः।

60

# अग्रिष्टोमपद्धती-

आध्वयवपद्धतिः।

"ॐभद्रो मेऽसि प्यच्यवस्व भुवस्पते व्विश्श्वान्त्यभि धामानि । मा त्वा परिपरिणो व्यिद्नमा त्वा परिपन्थिनो व्यिद्नमा त्व तिका घडहें ब्वृका अघायवो ब्विदन्।

श्येनो भूत्वा परापत यजमानस्य गृहान्गच्छ तन्नो संस्कृतम्"(१) भिनय

(८१३४)।

अध्वर्युः-सुब्रह्मएयां वाचयति (चाह्वयति) (२)सुब्रह्मएयो ३७ सुद्र ह्मएयो ३ मिति त्रिरुक्त्वा सक्तिगरं यावदहे सुत्या भवति तथाऽऽह । एतत् व

> अग्रेणैव वितानस्य प्रत्येत्य प्रविशेत्ततः ॥ २१ ॥ द्वारा सोमः ससोमो वा हविर्घानं तु पूर्वया । इच्छन्ति पश्चिमेनान्ये द्वारेणैव प्रवेशितुम् ॥ २२ ॥ ब्रह्मणोऽपि तथैवात्र सोमहस्तस्य सञ्चरः। मार्जालीयं तु पूर्वण आगच्छेदिकको यदि ॥ २३ ॥ अनसो दक्षिणस्यैव आस्ते दक्षिणतस्ततः। उत्थाय पश्चिमे यामे साक्ष्यमध्वर्युकर्मणः ॥ २४ ॥ कृत्वा होतुस्ततः कुर्यात्पठतः स्वासनस्थितः । ततः प्रदक्षिणं यज्ञं परीत्याभिषवेक्षणे ॥ २५ ॥ प्रविशेत्प्रवेया द्वारा सपैतासनु तद्वशः। सदःप्रवेशस्सूत्रोक्तः सञ्चरश्च विसंस्थिते ॥ २६ ॥ बहिः संज्ञस्य सदिस प्रयानस्य चेत् क्रिया । पूर्वेणैव प्रशास्तारं ब्रह्मणो गतिरागतिः ॥ २७ ॥ मानसे ब्रह्मवद्ये च चकारोहण एव च ॥ यज्ञसञ्चर एष स्यात्पर्यत्येवाभिषेचने ॥ २८॥ क्रवैता न्यायवचनं व्यवायं प्रतिषेधता । उक्तमेव सुयज्ञेन तदेवेदसदाहतम् ॥ २९ ॥

व्यान्य (१) न्ययोधे विशेषः । सद्दी मे स्थः एच्यवेथां सुवस्पती विश्वान्यभिधामानि । मा स चा वां परिपरिणो विदन्मा वां परिपन्थिनो विदन्मा वां वृक्ता अघायवो विदन् । क्येनौ सूद्रा आगः परापततं यजमानस्य गृहान् गच्छतं तन्नौ सस्कृतमिति । अभिषेचनीये च-भद्रा में स्थाति, मे प्रच्यवध्वं भुवस्पतयो विकान्यभि धामानि । मा वः परि परिणो विदन्मा वः परिप नाम न्थितो विदन्मा वो वृका अधायवो विदन् । स्येना भुत्वा परा पतत यजमानस्य गृहान् (पञ्च गच्छत तन्नी संस्कृतिमिति । मावस

(२) अध्वर्युरेव वाचनानन्तरं सुवह्मण्यासाह्वयेत्, अध्वर्युवेदे एवं विधानात् प्रैषस्य चानुकत्वात् सुब्रह्मण्यस्यापि प्रकारान्तरेणात्राह्मान्स्योक्तत्वाच सुब्रह्मण्यः पुनः स्वकीया दादिः सुब्रह्मण्यां निगदवर्जितां त्रिः कृत्वः प्राचि प्रवर्तमानेऽनसि षट्कृत्वः प्रतीचीति ।

अघ्वर्युः कथमाह्नयतीत्यपेक्षायामाह—सुब्रह्मण्यो ३ ∵सुब्रह्मण्यो ३ मित्येवमभ्यस्तै (९।१ त्रिरुक्तवा = वारत्रयमुचार्य शेषमिन्द्रागच्छेत्यादिनिगदं (शञ्बा॰ ३।३।४।१८१९) सङ्गदे कवारमुक्त्वा यावदहेऽतीते सुत्या भवति = अस्मात् ऋयणदिवसादारभ्य यावत्सु दिनेष्व स बृह

सर्वस मानस् तावद्

वाः

यास्ट इह य 'तृतीरे

\$1813

हैं रिव (का

गंच्छं शिक 91:83

गिनष्टु निष्दु पदस्थ नि 'ह

विद्यम

त

#### आध्ययंवपद्मतिः।

त्वा तिकान्तेषु सुत्या भवति तथा आह । तद्यथा—त्र्युपसत्के त्र्यहे सुत्यामिति, पहुपसत्के षडहे सुत्यामिति, द्वादशोपसत्के द्वादशाहे सुत्यामिति "अथ सुब्रह्मण्यामोद्वयतो ( श० बा॰ ३।३।४।१७ )ति प्रकृत्य सर्वस्य श्रुतत्वात् । अत्र श्रुतौ "इत्यहे" सुत्यामितीति सा-(१) भिनयं संख्यां प्रतिनिर्दिशति । इत्यहे प्तावदहे—द्वयहे त्रयहे खः सुत्यामिति । एवमेतेषां सर्वसङ्ग्याविशेषशब्दानां परिग्रहार्थं इति शब्दः, यावदहे सुत्या भवतीति, तस्मात् वर्त-उत्र मानसबह्यण्यादिवसादारभ्य यावदहेऽतीते सुत्या भवति तावदह इति वक्तव्यम् । यथा ह । ताबदद्वादशोपसत्के द्वादशाहे सुत्यामिति क्रयकाले वाच्यं त्र्यपसत्के त्रयह इति । कत एतत् अतीतेनैव हादशाहादिना सुत्योपलक्षणीया न वर्तमानेन, कुत एतत् एकस्याः सत्या-यास्त्रयहादी वर्तमाने असम्भवात् । अथान्त्येनाह्ना वर्तमानेन लक्ष्यत इत्युच्यते तथापि इह यावच्छन्दो विहन्यते, तथापि सति 'यावतिये' इति स्यात् प्रयोगश्च तदैवं स्यात 'ततीये' इति । तस्माद्यावद्देऽतीते सुत्या भवति तावदह इति वाच्यमिति देवः।

सब्रह्मण्य एव सुब्रह्मण्यामाह्नयतीति हरिस्वामिनः । एतद्पि समूल यतो मानव ( २।

शांशा३० ) लौगाक्यापस्तम्ब ( १०।२८।४ ) सुत्रेषु विधानात् ।

अत्र 'सब्रह्मण्य सब्रह्मण्यामाह्नयेती'त्येवं प्रयोग उक्तोऽस्ति । वाजपेये च शकागच्छ हरिव आगच्छेति। विश्वे ब्रह्माण आगच्छेति विशेषः । अग्निष्टति च सब्रह्मण्याग्नेयी (का० श्रो० २२।५।२) भवति।

अत्र मीमांसा-अस्त्यत्र ज्योतिष्टोमे देवताप्रकाशनार्थः सुत्रह्मण्यानिगदः "इन्द्रा-गच्छ हरिव आगच्छ मेघातिथेर्मप सृपणाश्वत्य मेने । गौरावस्कन्दिन्नहल्यायैजार कौ-शिक बाह्मण गौतम ब्रवाण" (शः बार ३।३।४।१८) (सार पर बार १।१।२) (तैर आर १।१२।३-४) (द्रा० श्रो० १।३।३।) (ला० श्रो० १।३।१) इति । सोऽयं निगदो विकृताव-रिनष्टिति चोढकेनातिदिष्टः। तत्र "आग्नेयी सुबह्यण्या भवति" (का०श्रौ० २२।५।२) "अ-प्रिष्ट्रतस्वामेयो निगदः" (ला० श्रौ० ११४११ द्रा० श्रौ० ११४१३) इत्यादिवचनचयादिन्द्र-परस्थानेऽग्निपदं निक्षिप्यते "अम्र आगच्छ" इति। निगदेऽस्मिन्यानीन्द्रपरस्य विशेषणा-नि 'हरिव' इत्यादि सम्बुब्यन्तपदानि तान्यप्यूहनीयानि न वेति संशयः। तानि उहित-व्यान्येव । कतः इन्द्रे एव नियमेन समवेतस्यार्थेस्याभधानात । अग्नौ तस्याभावात्। । मा स चार्थस्तत्सम्बुध्यन्तपद्मनूद्य व्याचक्षाणेन बाह्मणेन स्पष्टीकृतः । तथा च श्रूयते 'हरिव तुत्म आगच्छेति, पूर्वपक्षापरपक्षो वा इन्द्रस्य हरी, ताभ्यां ह्येप सर्वे हरतीति । मेघातिथेमंपे-स्यः ति, मेधातिथि काण्वायनि मेषो भुत्वा जहार । वृषणाश्वस्य मेन इति, वृषणाश्वस्य मेनका रिप- नाम दुहिता बभुव, तामिन्द्रश्चकमे। गौरावस्कन्दिन्निति, गौरमृगो भुत्वा राजानं पिवति हात् (प॰बा॰ १।१) (त॰आ॰ १।१२ ३-४ सा॰भा०) इति । एतस्यार्थस्य इन्द्रे एवान्वितस्या-

मायसम्भवात्तत्परित्यागेनाग्नेरुचितानि कानिचिद्विशेषणान्यूहनीयानीति पूर्वः पक्षः । इन्द्रशब्दस्य कर्मसमवेतदेवताप्रकाशकत्वाच स्तावकत्वमित्यस्ति तस्योहः। हरिव क्रीयां दादिशब्दा ब्राह्मणव्याख्यातगुणाभिधा बहारेणेन्द्रं स्तुवन्ति । स्तुतिश्च विद्यमानगुणवद्-विद्यमानेनापि गुणेन कर्तुं शक्यते । तस्मात् = अग्निस्तुतिसम्भवान्नास्त्यूह इति जैमिनेः

यस्ते (१।१। सू० ४२-४४ ) सिद्धान्तः ।

करे-

तदेतन रोचयन्ते याज्ञिकाः, ऊहं कुर्वन्ति। गौतमीये मते—'अम्र आगच्छ रोहिता-ाव्वः म बृहस्रानो धूमकेतो जातवेदो विचर्षण आङ्गिरस बाह्मणाङ्गिरसबुवाणः ( द्वा० श्रौ०

# अशिष्टोमपद्धती-

६२

#### आध्वर्यवपद्धतिः ।

ॐ सुत्रह्मएयो ऐसुब्रह्मएयो ऐसुब्रह्मएयो ३ मिन्द्रागच्छ हरिव आगच्ह मेधातिथेर्मेष वृषणाश्वस्य मेने। गौरावस्कन्दिन्नहत्यायै जार कौशिक ब्राह्मण गौतम ब्रुवाण । ज्यहे सुत्यामागच्छ मघवन्देवा ब्राह्मण आग च्छुताऽऽगच्छुताऽऽगच्छुत ।

औद्वात्रपद्धतिः।

अर्ध्वर्युप्रैषानन्तरं पूर्वमवृतश्चेदिः क्रोते सोमे सुब्रह्म एयं प्रति दानीं वृतः सन सुब्रह्मएयः सोमवहनमुत्तरेण गत्वा उत्तरामीषामास्ह सपत्रां रामीशाखां पलाराशाखां वा दक्षिणहस्ते कृत्वा ईषयोर्गध्ये भूमा वधितिष्टेत ।

ततो वामेन हस्तेन रज्जुद्वयं गृहीत्वा शाखया दक्षिणमनड्वाहं प्रथमं प्रेरयेत् । पश्चादुत्तरम् ।

प्राङ्मुखं नीयमाने शकटे सुब्रह्मएयोमिति त्रिराह्मयन्मध्यमस्वरेण यन्ति अस्य वचनस्यान्त्यमक्षरमुचम्। अन्यत्सर्वं नीचम्।

प्रत्यङ्मुखं नीयमाने सुब्रह्मएयोमिति षट्कृत्व आह्वयेत्। नात्र निगद पत्नीशालायाः पूर्वे प्रदेशे अनडुहि विमुक्ते शकटस्य छदिषि शाखाम वगुह्य पश्चिमामीषामाश्रित्य प्रत्यवराहेत ।

१।४।५) ( ला० श्रौ० १।४।२) इत्यृहः । धानअय्याचार्यमते--"अम्न आगच्छ रो हिताव आगच्छ भरद्वाजस्याज सहसः सुनो वारावस्कन्दिन्नुपसोजारण इति । ( लाः श्री० १।४।४) एवं उपहन्येषु (का० २२।८।७ द्रा० श्री० २४।१।१) सकागच्छ विसे ब्राह्मण आगच्छत" इत्याद्युहः।

च्योतिष्टोमेऽग्रेऽस्त्युपसरेकालीनं सुब्रह्मण्याह्वानं (का० श्रो० ८।२।१२) तदहर्गणेषु भिद्यते तन्त्रं वेति संशये—प्रधानभेदाझेद इति पूर्वपक्षे-अकर्मकालत्वाचु तन्त्रम् । नहीर प्रधानकालं उपसत्कालं तु सङ्घद्तुष्ठितमेव सर्वपामुपकरोतीति यूपन्यायेन (११।३।४) सन्त्रमिति सिद्धान्तः।

तथाहि जैमिनिकात्यायनौ-'सुब्रह्मण्या तु तन्त्रं दक्षावदन्यकालत्वातः (११।३।२१) 'अहर्गणे सुब्रह्मण्यायाः सर्वोपलक्षणं प्रकृतिवत् । तन्त्रकालकर्मप्रत्यहमविधानात् (१।<sup>७</sup>। ६-७) इति।

मुत्याकालिक आह्वाने तन्त्रमावाशो वेति सन्देहे प्रथमसुत्याकाले एव कृतं सर्वसुत्या नामुपकारकम्, सत्यप्येकस्य सन्निधिविशेषे यूपाहुतिन्यायेन (११।२।७) सवष्वहाः स्पकरोतीति पूर्वः पक्षः । कर्मकालं ह्येतद्यस्य कर्मेणः काले कृतं तद्रर्थमिति विशेषप्रहणाः त्तद्यवमं तत्कृतस्य देवतासंस्कारस्यापवर्गाद्दरन्तरे पुनः कर्तव्यं तस्मान्न तन्त्रम् । किन् आह्वानं भिद्यत ऐवेति ( जै॰ ११।३।११ ) सिद्धान्तः ।

एष सुब्रह्मण्यानिगदः सुब्रह्मण्यनामसामवेदीयर्तिवजा गीयतेऽतः सुब्रह्मण्यसामेत्य प्युच्यते । वस्तुतो निगदो नाम यजुर्विशेष एवेति सिद्धान्तितो मीमांसायाम् । कै

द॰ २।१।३८-४५ सूत्राणि द्रष्टन्यानि ।

34 यः

मन्त्र

३।३। राइ।

यागाः विति

¥ai हत्यै

गृहीत

22) कात्र सह

वाय

भाष्वयंवपद्धतिः।

शालां पूर्वेण प्रतिप्रस्थाताऽग्नीषोमीयं(१) पशुमादाय तिष्ठति कृष्णसारङ्गं मेध्यमभावे लोहितसारङ्गम् ।

अध्वयुर्नमो मित्रस्येत्येनमालभ्य वाचयति यजमानम्। अग्नीषी-मीयं पशुमालभस्व।

"ॐ नमो मित्त्रस्य व्वरुणस्य चक्षसे महो देवाय तद्वतर्ठ० सपर्य्वत। दरे दृशोदेवजाताय केतवे दिवस्पुत्राय सूर्य्याय शर्ठ०सतः ( ४ ३५) इति ब्रहि।

यजमोनः पशुमालभ्य-

ाउँह

शेव

गग.

रेदिः

**क**हा

मा

वाहं

टेण्।

गद

राम-

छ रो

ला

विश्षे

र्गणेष

नहोंद

18)

1२१)

919

वह

जै

"ॐ नमा भित्रस्य व्वरुणस्य चक्षसे महा देवाय तद्वतर्ठ० सपर्यंत दूरे हुशे देवजाताय केतवे दिवस्पुत्राय सुर्याय शर्ठ०सत" (8134)1

चरति पशौ वाचनमेव । आहवनीयाचोल्मुकमाहत्यैके(२) वाच-यन्ति तद्पि सति पशौ न तु चरति।

शालायाः समीपेऽन उपस्थाप्योत्तम्भनेनोपस्तभनाति व्वरुणस्योत्त-म्भनमिति।

"ॐ व्वरुणस्योत्तम्भनमसि" (४।३६)।

युगपच्छम्ये चोद्रयृहति व्वरुगस्य स्कम्भसर्जनीस्थइति । सकुन्मन्त्रः। सकुनमन्त्रं समुचार्य शस्ययोः क्रमतः सुधीः। औद्वात्रपद्धति।

अथ यजमानो दक्षिणमनड्वाहं सुत्रहाएयाय द्यात्। सुत्रहाएयो मन्त्रेण प्रतिगृह्य यथार्थं गच्छेत् ।

(१) 'अथ प्रतिप्रस्थाताडोण शालामग्नीषोमोयेण पशुना प्रत्युपतिष्टत' (श० हा० ३।३।४।२१) इति प्रकृत्य सर्वस्य श्रुतत्वात् । अग्नीषोमीयेणेत्यत्र 'इत्थं भृतलक्षणे' (पाञ राइ।२१) इति तृतोया । तेन युक्तः प्रत्युपतिष्ठते । न कश्चिदशीपोमीयः पशुरस्ति न च यागमन्तरेणात्रोषोमीयः शक्यते कर्तुमपि इत्यत एव वचनादशीषोमौ पशुना यष्टव्या-वितिगम्यते । स चायं यागोऽत्रैव क्रमे प्राप्तो वचनादौपवसथ्येऽहन्युत्कृष्टः ।

शाखान्तरोदश्लीषोमीयस्य कर्णेग्रहणम् । तथा हि मानवे—'अटोण ।प्राग्वंशं कर्णे-

त्याः गृहीतमजमग्नीपोमीयं कलालं पीवानमवस्थापयतीः (२।१।४।३३)ति ।

(२) 'तद्भैके आहवनीयादुल्मुकमाहरन्त्ययमग्निरयठँ० सोमस्ताभ्यां सह सद्-हुणा भ्यां निष्क्रेष्यामहः ( श॰ बा॰ ३।३।४।२२ ) इत्यादि श्रुततत्वात् । अपरे त्वना-किन् इत्येवोल्मुकं वाचयति । "तद् तथा न कुर्याचत्र वा एतौ क च तत्सहैवे" (श॰ ३।३।४। २२) ति।श्रुतेः । अस्याथः-केचिद्रलमुकं पशुस्थाने एवाहरन्ति किमर्थं अयमग्निरुलमु-कात्मकः, अयं सोमोऽनिस स्थितः ताभ्यामिति।पञ्चमीद्विवचनं ताभ्यामग्रीषोमाभ्यां मेत्य सह भुताभ्यां।।पश्चनात्मारी निष्केष्यामहे इति ब्रवन्तः, यत्र वा एताविति सोमछ-वायामप्यग्निरन्तर्भृतोऽस्तीत्यभिप्रायः ।

६४

# अग्निष्टोमपद्धतौ--

39

€तु

यज्

रपदे

निध

शर

उट्ट इति

वां

शुक

नस्य

विव

राज

न्यग्र

सोम

मृत

इति

मित्र

मार्ग

'उद

नोप

त्यृह

पत्रेरि

वा

इति

ति

आध्वर्धवपद्धतिः। उद्वृंहणं प्रकुर्वन्ति नात्र भेदेऽस्ति कारणम् ॥ "ॐ व्वरुणस्य स्क्रम्भसर्जनी स्थः" (४। ३६)।

औदुम्बरीमासर्न्दी नाभिद्दनामरितमात्राङ्गी मुखरज्योद्प्रथिताम हरन्ति चत्वारोऽध्वर्युस्थातृनेष्ट्रयुन्नेतारः (१)।

अध्वर्युरिभमृशत्येनां व्वरुणस्य ऋतसद्द्यसीति ।

"वहणस्य ऋतसद्द्यसि" (४।३६)

कृष्णाजिनमस्यामास्तृणाति व्वरुणस्य ऋतसद्नमसीति ।
"ॐ व्वरुणस्य ऋतसद्नमसि" (४। ३६)।

तस्मिन्सोमं निद्धाति व्वरुणस्य ऋतसद्नमासीदेति ।

"ॐ व्वरुणस्य ऋतसद्न(२)मासीद्" (४।३६)।

शालां प्रवेशयन्ति दीक्षितसञ्चरेण सोमम् । या त इति वाचयति यजमानम् ।

(१) अत्र ऋत्विग्विषये प्रासिङ्गकं किञ्चिदुच्यते । "आरम्भो वरणं यज्ञे इत्य दिवचनाद्वरणेन सर्वेषामारब्धकर्मत्वात् तः नन्तरं सूतकादिपाते नैवाशौचम् । अ एव ब्रह्मपुराणे—

गृहीतमधुपर्कस्य यजमानाच ऋत्विजः। पश्चादाशौचपतितं न भवेदिति निश्चयः॥ इति।

अशौचाभावेऽपि सूतकादिनिमित्तस्नानं भवत्येव । तदुक्तं कारिकायाम्— वृतानामृत्विज्ञामत्र सित्रणां ब्रह्मचारिणाम् ।

दीक्षिणीयादीक्षितानां यज्ञियं कर्म कुवताम् ॥ यावदेषामुपाधिः स्यात्तावज्ञाकौचमत्र हि ।

स्नानं स्याद्दिवगादीनामाशौचे स्यात्स्वकर्मसु ॥ इति ।

इदमनग्रुचित्वं प्रारब्धकर्मविषयमेव, अन्यत्राग्रुचित्वं भवत्येव, तदाह विष्णुः— "वतयज्ञविवाहेषु श्राद्धे होमेऽर्चने जपे।

प्रारब्धे सूतकं नास्ति(न स्याद)अनारब्धे तु सूतकम् ॥ इति । एवं पत्न्यां रजस्वलायां सूतकायां वा प्रारब्धं कर्म भवत्वेव । यथाह् व्रिकाण्डमण्डन

> रजोदोषे समुत्पन्ने सूतके मृतकेऽपि वा । नित्यं नैमित्तिकं कुर्यात काम्यं कर्म न किञ्चन ॥ आधानं पुनरागानं पद्यः सौन्नामणी तथा । चातुर्मास्यानि सोमश्च तथैवाप्रयणकिया ॥ अकाम्यत्वेऽपि नैतासां सुतकादावनुष्टितिः । प्रकानतेष्विप चैतेषु सुतकादिसमुद्भवे ॥

कर्तव्यान्येव चैतानि वारितान्यप्यशेषत (१।१४०-१४३) इति । (२) न्यपोधश्चे 'दासीदतिम'ति मन्त्र उद्दः । अभिषेचनीयेऽपीतः प्रभृति द्विः नान्ता प्रवोद्दाः, आसन्द्यभिमर्षनादेः पृथग् विधानात् ।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

#### सोमकयः।

हप

#### आध्वर्यवपद्धतिः।

"ॐ या ते धामानि हविषा यजन्ति ता ते व्विश्वा परिभूरस्तु यज्ञम्। गयस्फानः प्रतरणः सुवीरोऽवीरहा प्रचरा सोम दुर्यान्" (४।

३०) इति ब्रृहि। यजमानः—

"ॐ (१)या ते श्रामानि ह्विषा यजन्ति ता ते व्विश्वा परिभूर-इत् यज्ञम् ।

गयस्फानः प्रतरणः सुवीरोऽवीरहा प्रचरा सोम दुर्घ्यान्" (४।३७)। आहवनीयं दक्षिणेन स्थापयन्ति (२) उदपात्रमुपनिनयन्त्येके। अत्रा-ध्वर्युर्यजमानो वा सोमठ० राजानं मधुपकेणाहेयेत्। धुर्यद्वययुक्तमनः

(१) न्यप्रोधश्चेदत्रोहः "या वान् धामानि हविषा यजन्ति ता वां विश्वा परिभुरस्तु-यज्ञम् । गयस्फानौ प्रतरणौ सुर्वाराववीरहणौ प्रचरतं सोमन्यप्रोधौ दुर्यानिशति ।

<sup>. (</sup>२) अत्र प्रसङ्गाद् वैश्यराजन्ययोः सोमयागे न्यग्रोधस्य सोमवत्कयणादिसंस्काः रपक्षे जहादि प्रयोगसौकर्यार्थं निरूप्यते—सोमनिधानानन्तरं उपरवदेशे न्यप्रोधस्य इत्य निधानम् । सोमक्रयण्यनुमन्त्रणे—स्वस्ति सोमन्यग्रोधसखा पुनरेही( य० सं० (। अ ४।२०)ति । प्रेषे—सोमन्यप्रोधोपनहने आहर । सोमन्यप्रोधपर्याणहने आहर। उष्णीषावाहरेति । एप त (य० सं० ४।२४) इति वाचने—'एप वां गायत्रो भाग इति मे सोमन्यग्रोधाभ्यां बूतादेष वां ब्रैष्ट्रभा भाग इति मे सोमन्यग्रोधाभ्यां ब्रुतादेष वां जागतो भाग इति मे सोमन्यशोधाभ्यां ब्रुठाच्छन्दोनामाना 🖖 साम्राज्यं गच्छेति मे सोमन्यपोधाभ्यां बृतादिग्ति । उभयारालम्भनं 'आस्माकौ स्थः शुक्रस्ते गृह्यं (य० सं० ४।२४) इति । सोमोपनहनमास्तीर्य नस्यास्तरणं, सोममानानन्तरं तद्वदेव मन्त्रेण मानं, उष्णीपेण बन्धनं, अङ्गल्या मध्ये विवरणञ्च, उभयोः सोमावकयिणे समर्पणं, सोमविकयिन कय्यौ ते सोमन्यद्योधा राजानो द्वति प्रश्नः । क्रय्याविति प्रतिवचनं, तो वै ते क्रीणानीति। भुयो वा अतः सोम-न्यशेघौ राजानावर्हतः भूय एवातः सोमन्यग्रोघौ राजानावर्हतो महाँस्त्वेवेत्यध्वर्युः क्रीतौ सोमन्यप्रोधौ।राजानौ वयांसि प्रबृहीति । शुक्रौ वां शुक्रेण क्रीणामि चन्द्रौ चन्द्रेणा-मृतावमृतेने( ४।२६ )ति । अजामालम्भय वाचने—परमेण पशुना क्रीयेथे ( ४।२६ ) मण्ड<sup>त</sup> इति । सोमादानमन्त्रे—मित्रौ न एतठँ० सुमित्रघा (४।२७) विति । उपमार्थत्वादत्र मित्रशब्दस्याविपरिणाम इति कर्कः । यजमानस्योरौ सोमनिधानमन्त्रे—इन्द्रस्योरः माविशतं दक्षिणमुशन्तावुशन्त 🎷 स्योनो स्योन ( ४।२७ ) मित्युमयोख्रावाधानम् । 'उदायुपे'ति ( ४।२८ ) मन्त्रेण सोमन्यग्रोधयोरादानं शिरसि करणं च । कृष्णाजि नोपरि सोमनिधाने--न्यग्रोधस्वापि सहैव स्थापनं अदित्ये सद आसीदत( ४।३०)मि-त्युहश्च। सोमालम्भप्रैषे-सोमन्यग्रोधावालभस्वेति प्रैषः, अस्तभ्नीतां धामित्यादि (पूर्व ५५ पत्रेटिः) ऊहश्च। सोमक्रयानुवाचनप्रैषे-सोमन्यप्रोधाभ्यामनुद्रु३हि पयुद्धमाणाभ्यामिति वा । अभिषेचनीये-सोमन्यप्रोधेभ्यः पर्युद्यमाणेभ्य इति वा प्रेषः । भद्रो म ( ४।३४ ) द्विव इति वाचने भद्रौ मे स्थ (पूर्व ६० पत्रेटि०) इत्यादि । सोमनिधानमन्त्रे ऋतसदनमासीद-तमित्यूहः । या त ( ४।३७ ) इति वाचने-या वां धामानी (पूव० ६६ टि० ) त्यादि । अग्रि० ९

# अग्निष्टोमपद्धतौ-

६६

### आध्वयैषपद्धतिः।

सुब्रह्मण्याय तुभ्यमहं सम्प्रद्दे। इति तस्मै यजमाना द्यात्। एकं वा (१)धुर्यम्।

इति सोमकयः । सूत्रे सप्तमोऽध्यायः ।

# ( अथातिथ्येष्टिः । )

अथातिथ्या । आतिथ्यं निर्वपति वैष्णवं नवकपालं सत्वरिमडा-नतम् । (२)षडासनं, वाचस्पतिप्रैषः । प्रणीताप्रणयनम् । आहवनीय-दक्षिणाग्न्योः परिस्तरणम् । पात्रासादनम् । धूर्पाग्निहोत्रहवणीस्पयो (३)नव कपालानि, शस्या, कृष्णाजिनम्, ऊल्खलं, मुसलं, दृषदुपलम्, पात्री, पवित्रच्छेदनानि, पवित्रे, उपवेषः, आज्यस्थाल्युपसर्जनीपात्रम्, कुशमुष्टिवेदित्णम्, अभ्रियोंक्त्रं पत्ते । स्रुवो, जुहूः, उपभृत्, ध्रुवा, सन्नहनावच्छादनानि, काश्मर्यमयाः परिधयः, ऐक्षन्यौ विधृत्यावाज्यं, पुरोडाशपात्री, होतृषदनम्, श्रुतावदानमौषधं, प्राशित्रहरणे(४) ।

(१) दक्षिणमनड्वाहं सुब्रह्मण्याय दद्यात् । उभाविति शाट्यायनकं विज्ञायते कर्म संयोगात् ( তা॰ औ॰ १।२।२३-२४ ) इति । तथा च—

"यस्मिन् कर्मणि यद्दव्यं यस्य सम्निहितं भवेत्। तत्तस्येव प्रदात्तव्यं होतुर्गोत्रपटो यथा"। इति।

(२) चतुरासनमिति देवः।

(३) नवकपालेषु चतुर्थकपालोपधानानन्तरमवशिष्टानि पञ्च विभज्य त्रीणि दक्षि णतः द्वे उत्तरतः ।

समन्त्रकं सक्रमं नवकपालोपधानचित्रम्।

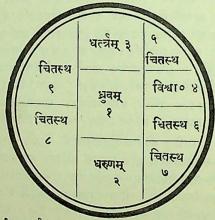

(४) इडान्तर्धानकटपूर्णपात्रकर्मापवर्गाणामभावः । अन्वाहार्यस्य चामावः। अरन्यन्वाधान-त्रतप्रहण-व्रतविमोचनानामभावः सूत्रोक्तः। तथा च सूत्रमू—

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

प्राग् स् भूत

कृतः न्वा

ङ्गस्

कार्य पुनः

तान ग्रहा रिग्रह

देवत त्या रिगृ

नाः

तथा दीक्ष

तस्

तत्व ( इ

क्षण

श्रुत चो

इनी निर्

2

दी

आध्वयवपद्धतिः।

'अग्न्यन्वाधान—ब्रतोपायना—रण्यभोजन—दान—ब्रह्मवरणादीनि दोक्षणीयाप्रभृति

प्रागुद्वसानीयायाः सोमे इतत्वादिः (का० श्रौ० ८।१।४) ति ।

सोमे दीक्षणीयाप्रभृति =दीक्षणीयात आरम्य उदवसानीयायाः प्राक् सोमान्तस्तन्त्र-भतास्विष्टिषु पशुपु चाग्न्यन्वाधानादीनि ब्रह्मवरणान्तानि कर्माणि न भवन्ति । क्रतः क्रतत्वात् = सोमिकं रेवेतेपामर्थस्य ।साधितत्वात् । तद्यथा येपां तावद्गिधारणार्थमान्य-न्वाधानं तेषां सीमाथंनेव विहितानामशीनां धतत्वाहीक्षणीयादिषु तेनेव धारणेन प्रस-इसिद्धकार्यत्वाच पुनर्घारणं कर्तव्यम् । ( जै० १२।१।१० )।

नन चा कतुसमाप्तेः पुनः पुनर्वारयितन्य पुनाप्तिः, सत्यं तथापि येनागन्यन्वाधानं कार्यं तद्विहितस्याञ्चेराची यः समिन्धनव्यापारो धारणार्थस्तद्रपं न हि तत्प्रकृती पुनः

पुनः कृतं तस्मादत्रापि धार्यमाणस्य धारणाय पुनर्न कर्तव्यम् ।

येषां ( कर्कादीनां भा० २।१।७ ) सते देवतापरिग्रहार्थं तेषां दीक्षणीयया देव-तानां परिगृहीतत्वात्प्रायणीयादिषु तन्निवतते । दीक्षणीयायां तु दीक्षणीयादेवतापरि-प्रहार्थं भवति । अस्मिन्पक्षे तदानीं दीक्षणीयाया अनिष्पन्नत्वेन तत्कार्यस्य देवताप-रिप्रहरूपस्य कृतत्वाभावात् दीक्षणीयाप्रसृतीति तु भूयस्त्वादुक्तिः। कथं पुनर्दीक्षणीयायाः देवतापरिग्रहार्थत्वम् । "अपः प्रणीयासावैष्णवमेकादशकपालं पुरोडाशं निर्वपती"ति प्रक्र-त्या"प्रित्रैं यज्ञस्यावराध्यो विष्णुः पराध्येरुतत्सर्वाश्चेवैतद्देवताः परिगृह्य सर्वे च यज्ञं पर रिग्रह्म दीक्षा इति तस्मादासावैष्णव एकादशकपाल" ( श० वा० ३।१।३।१ ) इत्यादि-नामावैष्णवस्य देवतापरिग्रहार्थता गम्यते। यद्यपि "दीक्षा स्रोमस्ये" (तै० आ० ३।९ गो० ब्रा० उ० २।९ ) ति वचनात्प्रधानार्था दीक्षणीया प्रधानदेवता एव परिगृह्णाति तथापि वैश्वदेवग्रहे ( श॰ बा॰ ४।४।१।८--९ ) सर्वदेवता समवायात्तत्परिग्रहं कुर्वती दक्षि-दीक्षणीया प्रसङ्गादङ्गकर्मदेवता अपि गृहाती ( जै॰ १२।१।१२ ) ति।

एवं व्रतोपायनमपि कर्माङ्गभूतसत्यवदनादिनियमस्याङ्गीकरणं तद्दीक्षणीयायां गृही तस्याविस्पृष्टत्वात् सोमाथनैव सत्यवदनब्रह्मचर्यादिनियमस्याङ्गाकृतत्वाच निवर्तते ( जै०

१राशाश्य)। तद्पि दीक्षणीयायां भवत्येव । उद्वादनप्रैषा ( अ० प० २७१६ पूर्व ) दूर्व्व दीक्षि-तत्वे सञ्जाते सत्यवदनादिनियमस्याप्रवृत्तेः। तस्मादि दीक्षितमाहुः ''सत्यमेव वदेदि' ( श० बा० १४।१।१।३३ )ति दण्डान्ते दीक्षितो भवति । अत एव ब्रतग्रहणप्रतिपेधादी-क्षणीयायां गृहीतस्य विसर्गोऽपि ततः प्राङ् न कर्तव्यः।

आरण्यभोजनमपि प्रायणीयादिषु चोदकप्राप्तमपि व्रतार्थत्वात्प्रधानार्थस्य प्रत्यक्ष-श्रुतस्य पयोव्रतस्यावर्जनीयत्वात्सौमिकेनैव पयोव्रतादिना वृत्तिसिद्धेर्निवर्तेते । तथा घोकं जैमिनिना-

"अन्यविधानादारण्यभोजनं न स्यादुभयं हि वृत्यर्थमि"ति ( १२।१।३० )।

अतः "स वा आरण्यमेवाश्नीयात" ( श्र॰ ब्रा॰ १।१।१।१० ) 'वृक्षारण्यीपधीनाम-रूनीयाद्दे<sup>र</sup> (का० श्रौ० २।१।१४)ति यत्प्रत्यहं सायमरण्याद्यनं प्राप्नोति तदनेन निषिध्यते ।

अन्वाहार्येदक्षिणादानमि प्रकृतावानत्यर्थं सा चानतिः सौमिकेनैव वरणेन सिद्धेति दीक्षणीयादिषु तदपि निवर्तते । तथा हि जैमिनिः-"भृतत्वाच परिक्रयः । (१२।१।३२)इतिः

ंडा-

रोय-

पयो

तम्,

त्रम्,

त्रुवा,

ाज्यं,

कर्म.

(वः।

अग्निप्टोमपद्धतौ—

É =

आध्वयैवपद्धतिः। उपकल्पनीयानि—इध्मो, अश्ववालप्रस्तरोपसन्नद्धं, वर्हिः, षडवत्तं, हे मदन्तीपात्रे, शक्छं कुशतक्षे अधरारिष्ठत्तरारिणश्चेति मन्धन चतुष्ट्यं, व्रतपात्रं, समिद्द्यम् , उदकं, हिरएयं, सुब्रह्मएयार्थं पत्रं चेति। अध्वर्युगार्हपत्यस्य पश्चादित्यादि ।

प्रति

उने

धेर

पुन

ब्रह्मवरणं चाप्रवृत्तप्रवर्तनार्थं तच सौमिकेनैव वरणेन ( अ० प० ८ पत्रें ) सिद्धमिति दीक्षणीयादिषु तदपि निवर्तते । उदवसनीयायां तु सर्वमग्न्यन्वाधानादिकं अवति अरन्यन्तरत्वाद्ररन्यन्वाधानं उन्मुक्तदीक्षितत्वाद्विसुष्टत्वाच व्रतोपायनं दानं च विहि. तत्वा "च्चतस्रो वै दक्षिणा हिरण्यं गौर्वासोऽइवे" ( श० ब्रा० ४।३।४।७ ) ति आनत्य-न्तरविधानाच्च ब्रह्मधरणं, अतः प्रागुदवसानीयाया इत्युक्तम् ।

अत्र प्रसङ्गादिदं विचार्यते—सोमयागमध्यपातिनीष्विष्टिषु ऋत्विककृत्का इडाप्रा शित्रादिभक्षाः निवर्त्यन्ते उत नेति । प्रकृतौ "अन्वाहार्यो दक्षिणा'(शव्झाव १।२।३।५) इत्युक्तत्वात् क्रत्विग्भक्षाणां परिक्रयार्थतया ते भवन्ति । अत्र तु "चतस्रो वं दक्षि ह्वे णा हिरण्यं गौर्वासोऽख" ( श॰ वा॰ ४।३।४।७ ) इत्यादिनाङ्गप्रधानानां पृथादः

दक्षिणाम्नानान्निवर्त्येरन्निति पूर्वः पक्षः ।

ज्योतिष्टोमे शेषप्रतिपत्यर्था भक्षाः न त्वानत्यर्था इति दशम ( जै० १०।२।९ ) एव चानत्यर्थत्वं मक्षाणां निराकृतम् । तस्मानैते परिक्रियार्था किन्तु संस्कारार्थाः । अतस्त-

दर्थं कर्तव्या एवेति पूर्वमामांसा (१२।१।१७) सिद्धान्तः ।

दर्भपूर्णमासयोहीतुर्वरणमाम्नात "मरिनर्दवो दैव्यो होता देवान्यक्षाद् विद्वांश्चिकित्वा मनुष्वद भरतव (का॰ श्री॰ ३।२।७) दिशति । तत्किमानत्यर्थत्वात्सौमिकेनैव वरंणेन प्र यु सङ्गादानितिसिद्धेदीक्षणीयादिषु न कर्तव्यमुतादृष्टार्थत्वात्कर्तव्यमिति सन्देहे वरणस्यान ( : त्यर्थत्वाच्न कर्तव्यमिति पुर्वः पक्षाः । न हि वरणमानत्यर्थे किन्तु धर्मार्थम् । दर्शपूर्ण (३ मासेष्टाविप धर्मार्थमेव वरणम् । वरणात्प्रागिष सामियेनीषु होतुः प्रवृत्तत्वात् । न हि प्रवृत्तस्य पुनरानतिः कर्तव्यो । तस्मात्-प्रकृताविवात्रापि धर्मार्थमेव वर्णं कार्यस् । न त्वानत्यर्थेन सौमिकवरणेनास्य प्रसङ्गसिद्धिरिति पूर्वमीमांसा (१२।१८।१) सिद्धान्तः। वर्न

अत्रोतिथ्यादौ यजमानकर्तृकाः इडाभक्षणादयः कर्तव्या न वेति संशये "वर्तं ह्येवा त्या स्यातोऽश्चनं भवती" ( श॰ वा॰ ३।१।२।१ )ति श्रुत्या द्रव्यान्तरभक्षणस्य अर्थतः प्रसिद्धस्वात् "पयोव्रतं बाह्मणस्य" (तै० आ० २।८) इत्यादिना पय आदेर्वृत्यर्थं इति विधानाच्च, इडाभक्षाणादयो निवर्तन्त इति पूर्वः पक्षाः।

सत्यं यदि वृत्यर्थास्ते तु शेषभक्षप्रतिपत्यर्थाः। "यजमानपञ्चमा इडां भक्षायन्ती" ति शेषस्य द्वितीयानिर्देशात् । इडाप्राशित्रभक्षाणां प्रतिपत्यर्थत्वं षष्टे "होमाभिषव वभु भक्षाणं च तद्वत्" (४।२४) इत्यत्र निरूपितम् । तस्मान्न निवर्तन्त इति सिद्धान्तः।

तथा हि जैमिनिकात्यायनौ-'श्रोषभक्षास्त्रथेति चेन्नान्यार्थस्वाद् ( १२।१।३१ ) यजमानभागश्च अक्षप्रतिषेधाः इक्ष

न कुर्मगुणत्वादि (८।१।६-७)ति। ते च शेषभक्षा अङ्गुलिविसर्गानन्तरं न ततः प्राक् । तदुक्तं कात्यायनाचार्यः-"वृत्य हाते

निवृत्तिः । हविःशेषभक्षण ( ८।१।८-९ ) इति ।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

#### आतिथ्येष्टिः ।

83

आध्वर्यवपद्धतिः।

धित्न्यन्वारब्धस्तूर्णमेकविमुक्ते वा निर्वपेदग्नेस्तनूरिति पञ्चकृत्वः प्रतिमन्त्रम् । बिलालम्भें "देवस्या( ११८)सी त्यहः । ग्रहणे--

"ॐ देवस्य त्वा सवितः प्रसवेऽश्विनोर्वाहुभ्याम्पूष्णो हस्ताभ्याम-उतेस्तनरसि विष्णवे त्वा जुष्टं गृह्णामि ।

क देवस्य त्वा सवितः प्रसवेऽश्विनोर्वाह्रभ्यामपूष्णो हस्ताभ्या ए

मोमस्य तन्रसि विष्ण्वे त्वा जुष्टं गृह्वामि ।

ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्वाहुभ्यामपुरणो हस्ताभ्यामति-धेरातिथ्यमसि विष्णवे त्वा जुष्टं गृह्णामि ।

अँ प्रयेनाय त्वा सोमभूते विष्णवे त्वा गृह्णामि ।

कुँ अन्तरो त्वा रायस्पोषदे विष्णवे त्वा गृह्णामि"। (पार) चरमयोर्न सावित्रज्ञष्टराब्दौ प्रधानदेवतापदमुपार्थ्य सर्वत्र। 'भृताय

ह्वं ( १।११ ) त्यादि । दक्षि. पृथाद.

वर्तं.

थन-चेति।

सिति

वित

विहि-

नत्य-

डाप्रां.

(1314)

) एव

नतस्त-

प्रोक्षरों-'विष्णवे त्वा जुष्टं प्रोक्षामिं (१।१३)। मुसलावधाने-'स इदं देवाये'ति ( १।१५)। द्रषद्यावापे-'धिनुहि देवमि'ति(१) (१।२०)। आज्याधिश्रयणमञ्जोधः।

अग्नीत् (२)उपसर्जनीरिधश्रयति मदन्तीश्च व्रतवदुभयत्राध्वर्युः। कित्वा णेन प्र<mark> यज्ञमानपत्न्योरामुष्टिविसर्गादुदकार्थस्ततः । पक्षे</mark> पत्नोसन्नहनम् स्यान ( अयोकायाः ) । चतुर्गृहीतान्याज्यानि । कार्मर्यमयाः र्शिपूर्ण (३)आश्ववालः प्रस्तरः, ऐक्षज्यौ विघृत्यौ वर्हिश्च (४)एतदेवाग्नीपो-

(१) अत्र साग्निचित्ये सोमयागे "सोमनिवपनाद्याऽऽतिथ्याहविष्कृतः कृत्वाऽऽह-र्यम् । । । वनीयपरिश्रितोऽभिमन्त्रयते 'चितः स्थे' (ग्रु० सं० १२।४६) ती" ( কা০ श्रौ १७।३।९ ) होवा त्यारम्य (का० १।३।१६) क्रियाः कार्या।

अर्थतः (२) अत्र कठसूत्रे विशेषः —गाईपत्ये तक्षानां दीक्षितस्योदकार्थो दक्षिणासौ पत्न्या र्वृत्यर्थ<mark>ं इति । प्राप्तमप्युपसर्जन्यधिश्रयणं मदन्त्यधिश्रयणं मदन्त्यधिश्रयणस्यावसरविधानार्थः</mark>

पुनरिहोच्यते ।

(३) यद्यप्यत्राखस्य वाला इत्यधवाला प्रतीयन्ते ऐक्षज्यो विष्टती इत्यन्न इक्ष्ववय-यन्ती" भिषव वसूते प्रतीयेते तथाप्यत्र शाखान्तरीयाद्वाक्यशेषात् काशमयः प्रस्तरः काशमूलमयौ च विधत्यौ गृह्येते इति मीमांसायां प्रथमाध्यायतृतीयपादे साधितम् ।

अत्राहुर्माधवाचार्याः—बद्धिः प्रस्तरयोरन्तराले तिर्थक् प्रसार्यमाणौ दर्मी विष्टती ते त्रेषेधाव <mark>इक्षपत्ररूपे स्यातामिति । धूर्वस्वामिनोऽपि ऐक्षव्यौ इक्षुपर्णे इत्याहुः स्वभाष्ये ।</mark>

(४) "यदातिथ्यायां बहिस्तदुपसदाम्, तदग्नीषोमीयस्य च" अत्रेदं सन्दि-··बृत्य हाते किमिदमाच्छिद्य विधानं, उत निर्दिष्टकोपदेशः, अथवा धर्मातिदेश, उत बर्हिः साधारण्यविधिरिति । न तावदाद्यः पक्षः । आतिथ्येष्टो विहितं यद्वर्हिस्तद्यदिः

न्तः।

## अग्निष्टोमपद्धतौ-

30

#### आध्वयवपद्धतिः।

मीयोपसत्स्वपि चतुष्टयम् । इध्मप्रोक्षणा( २।१ )दि । नोलमुकोदूहनम् परिधिपरिधानम् ( २।३ )। स्पृश्यास्पृश्ययोराधानम् ( २।४ )।

हमा

तस्या इष्टेराच्छिद्योपसत्स्वझीयोमीये च विधीयेत तदानीमातिथ्यायां विधानमः र्थकं स्यात् । न द्वितीयः, यदि वातिथ्यायामुपयुक्तमुपसदादिषु विघीयेत तदा विनिष् क्तविनियोगरूपो विरोधः स्यात् । तस्मादातिथ्याविहेषो ये धर्मा आखवालादयस्ते धर उपसद्दादिषु भवन्तीत्यतिदेशपरमेतद्वाक्यमिति तृतीयः पक्षः सोऽपि नोपपदाते बर्हिश ब्दस्य धर्मातिदेशपरत्वे लक्षणा प्रसञ्येत । श्रुत्या तु बहिप आतिथ्योपसद्शीपोमीरे प्रेकत्वं प्रतिभाति । अतः साधारण्यमत्र विधेयम् । आतिश्यार्थं यह हिंस्वादीयते तन्न तिस् केत्रलमातिथ्यार्थं किन्तूपसदर्थमझोपोमीयार्थं चोपादेयमिति वाक्यस्यार्थः । एतद्वाक्यो त्तरकालं चाखवालादयो धर्माः पट्यमानाः साधारण्यं प्रतिपद्यन्ते सत्यप्यातिथ्याप्रक रणे बर्हिपः साधारणत्वात् । तस्मादातिथ्योपसद्ग्रीषोमीयास्त्रयोऽप्यस्य बर्हिपस्तस्त्रमा णां च प्रयोजका इति पूर्वतन्त्र ( शशश् ) सिद्धान्तः । रार्थं

नन्वपूर्वत्वाद्वपसदां बर्हिषो भावस्तस्मिन्सति कथं धर्मीपदेशो निरिष्टकोपदेश आच्छिस्तर द्यविधिर्विहिः साधारण्यं वा सर्वेषां तत्स्वरूपप्राप्त्यपेक्षत्वात्, तेन वाक्यमेवैतत् "यत् मास

तिथ्यायां बहिं "रित्यनुपपन्निमिति । उच्यते--

पूर्वाघारोऽत्र विद्यते "तस्मादन्यतरमेवावारमाघारयति य ्श्युवेणे ( श॰ बा च ३।४।४।९) "ति । बर्हिश्राङ्गप्रधानार्थं तस्मादुवसदङ्गतया प्राप्त्यभावेऽपि तदङ्गभूतपूर्व इति

घाराङ्गतया प्राप्नोत्येव वर्हिरिति ।

एवं साधारण्ये सिद्धे तत्संस्काराः प्रोक्षणादयः किं प्रतिकर्मावर्तनीया उतातिथ्यात गा कालकृता एवोपसत्स्वरनीपोमीये च प्रसज्यन्त इति सन्देहे मध्यपाताभावान्न प्रसङ्गमन्त्र नापि तन्त्रमातिथ्याकालत्त्रेन विशेषग्रहणादिति प्राप्ते-उच्यते । सत्यं न तन्त्र ता प्रसङ्गस्तु भवति यद्यपि ह्यातिथ्याप्रयोगसभ्ये तत्प्रयुक्ताः संस्काराः क्रियन्ते तथा १९ तेषां बर्हिद्वरित्वात्तस्य च सर्वार्थत्वादन्यप्रयुक्तैरिप संस्कारैः संस्कृतस्य यावत्स्वप्रयोजश्लो० नमनपवर्गात्र भुयः संस्कारैः कार्यम् ।

अथवा तन्त्रमध्यपाताभावेऽपि वर्हिद्वारा ये संस्कारास्ते यद्धे वर्हिरुपात्तं तदर्था विदि ह भायमाना बर्हिपः साधारणत्वात्तेऽपि सक्तदेव कर्तव्या इत्यवगते सति नान्तरोयकमाति थ्याकालेऽनुष्टानम् । ।उपसदादेस्तदानीमप्राप्तत्वात् । न चैतावता आतिथ्यापवर्गेअ वृज्यन्ते बर्हिषोऽनपवृक्तत्वात्तदर्भत्वाच्च तेषां तस्मान्न भेदेन कर्तव्या इति न्याया ( पू॰ मी॰ १२।१।१९ ) प्राप्नोति तथाप्यरनीयोमीये पुनर्वचनसामध्यद्विहिषः पुरस्ताद्यन्थ्यासादनं 'बर्हिरसी' ( य०सं० २।१)त्येतत्प्रोक्षणं सृलावसेकस्य भवत्येव तथा च वचनम्—"प्रोक्षणीरध्वर्थुरादत्त" ( श० ब्रा० ३।६।३।१४ ) इत्यादि । अत ए धचनाभावादुपसत्सु च पुनः संस्कारा न भवन्तीत्येवेति युक्तम् ।

तदेव वर्हिर्यदातिथ्यार्थं प्राग्वंशे स्तीर्णं तत आनीयापरेणोत्तरवेदिमशीपोमीयार्थं नास्तीर्थते तदा कि "ऊर्णम्म्रद्सन्त्वा स्तृणामी" (य० सं० २।२) ति स्तरणमन्त्र पूर्वेकृत एव प्रसज्यत उतावर्तनीय इति विचारे । पूर्ववद्वर्हिः साधारण्यात्प्रसङ्गप्राप्तिरि

ति पूर्वः पक्षः।

"बर्हिपा वेदि स्तृणाती"ति द्वितीयानिर्दिष्टत्वात्प्रयोजनवत्त्वाच्च वेदिदेशसंस्का

#### आतिश्येष्टिः।

35

आञ्चर्यवपद्धतिः।

प्राणदाने—विष्णुं गच्छ (का० औ० २।८।१४-१५) । हविरासाद्याः ध्मालस्भान्ते(१) ( २।६ )।

#### ( अथाप्रिमन्थनम् । )

अग्निमन्थनमाहे।मात्करोति(१) अग्नेर्ज्ञनित्रमिति शकलमादाय। "ॐ अग्नेर्जनित्रमसि" (पार)।

तुष्णीं वेद्यां करोत्युदगन्नम् । वृष्णाविति कुशतरुणे प्रागन्ने

''ॐ वृषणी स्थः" (पार)। उर्वश्यसीत्यधरारणि (२)तयोः।

रार्थं स्तरणं, न तु बर्हिरथं स्तरणम् । भिन्नो चेह प्राग्वंशोत्तरवेदिसमीपदेशौ तेन तदर्थं माच<mark>्चि स्तरणं तदङ्गं च मन्त्रोप्यावर्तते । असत्यामावृत्तौ वेदिवैगुण्यादग्नीपोमीयहविषा-</mark>

"यर्गमासादनं विगुणं, स्यात् । तस्मान्मन्त्रावृत्तिरिति ( पू० मी० १२।१।२० ) सिद्धान्तः । आतिथ्यादेशे संस्कृतं वर्हिः संनद्धाग्नीपोमीयदेशे यदा नीयते तदा संनहने हरणे <sup>त० ब्रा</sup>च शाखान्तरे "इन्द्राण्ये सन्नहनं" "बृहरूपते सृध्नां हरामि" (ते० सं० १।१।२)

रतपूर्व <mark>इति यो मन्त्रो तो आवर्तनोयो न वेति सन्देहे-स्तरणमत्रावृत्यधिकरण ( पू० मी० १२।</mark> १।२०) न्यायेनावर्तनीयाविति प्राप्ते-प्रकृतौ लवनदेशादानयने कार्ये तौ मन्त्रौ दृष्टी, न तिथ्या<sub>त गार्हेपत्यादाहवनीयं प्रत्यानयने । अतोऽत्रापि प्राग्वंशादुत्तरवेदि प्रत्यानयने तो</sub>

प्रसामन्त्री न चोदकात्प्राप्नुतस्तस्मान्नावर्तनीयाविति (जै० १२।१।२१) सिद्धान्तः। (१) एतद्गिनमन्थनं "आसाद्य हवी छ व्यग्नि मन्थिति" ( श० वा० ३।४।१। तथा १९) इति श्रुतावत्र विहितं, तच कात्यायनाचायंण चातुर्मास्येषु वैश्वदेवपवं (का॰ प्रयोज श्ली० ६।१।२१-२५।१-६) ण्युपनिबद्ध्य पुनरिहातिदिष्टम्। अतस्तह्रदेव शक्लादानदि हो-

मान्तमिहानुष्टेयम् । "सोऽग्निमन्थनर्ठ ० शकलमादतः" (श०बा० ३।४।१।२० ।) इत्या-

र्था विदि होमान्तानां ( श० ब्रा० ३।४।१।२५) सर्वेषां धर्माणामत्रैव श्रुतत्वात् ।

(२) अरणिलक्षणं चोक्तं यज्ञपादर्वे सङ्ग्हकारिकायाम् -अश्वत्थो यः शमीगर्भः प्रशस्तोवीसमुद्भवः । तस्य या प्राङ्मुखी।शाखा उदीची वोर्ध्वगापि वा॥१॥ अर्णिस्तन्मयी ज्ञेया तन्मय्येवोत्तरारणिः । सारवद्दारवचात्रमोविली च प्रशस्यते ॥ २ ॥ संसक्तमुखोयः शम्याः स शमीगर्भ उच्यते । अलाभे,त्वशमीगर्भादाहरेदविलम्बितः ॥ ३ ॥ चतुर्विशाङ्गुला।दीर्घाः विस्तारेण पडङ्गुला। चतुरङ्गुलमुत्सेधा अरणिर्याज्ञिकैः।स्मृता ॥ ४ ॥ मूलादेषाङ्गलं त्यक्तवा अगाच द्वादशाङ्गलम्। अन्तरं देवयोनिः स्यात्तत्र मध्यो हुताशनः ॥ ५ ॥ .

नम्

ानमः वेनिय ते धा बर्हिश

वोमीवे ते तन तस्मिन्। द्वाक्यो

याप्रक तन्द्रम

कमाति

विगंऽप न्यायत समर्प

ात्येव अत ए

**नीया**र्थे णमन्त्र गिरिति

संस्का

## अग्निष्टोमपद्धतौ--

92

#### आध्वयवपद्धतिः।

"ॐ उर्वश्यिस" ( पूरि )
आयुरसीत्युत्तरयाऽऽज्यस्थाली ऐसंस्पृश्य ।
"ॐ आयुरसि" (पूरि )
पुरूरवा इत्यभिनिधानं तथा ।
"ॐ पुरूरवा असि" (पूरि )।

मुर्वाक्षिकणेवऋाणि कन्धरा चापि पञ्चमी । अङ्गुष्टमात्राण्येतानि द्वयङ्गुष्टं वक्ष उच्यते ॥ ६ ॥ अङ्गुष्टमात्रं हृदयमङ्गुष्टमुद्रं तथा । एकाङ्गुष्ठा कटिज्या हो वस्तिही च गुह्यको ॥ ७ ॥ ऊरुजड्घे च पादौ च चतुस्त्रवेकैर्यथाक्रमम्। अरण्यवयवा ह्येते याज्ञिकैः परिकीर्तिताः ॥ ८॥ यत्तद्गुह्ममिति प्रोक्तं देवयोनिः स उच्यते । तस्यां यो जायते विहः स कल्याणकृदु च्यते ॥ ९॥ प्रथमें मन्थने ह्यंप नियमो नेतरेषु च। अष्टाङ्गलः प्रमन्थः स्याचात्रं स्याद्द्वादशाङ्गलम् ॥ १० । ओबिली द्वादशैव स्यादेतन्मन्थनयन्त्रकम्। गोबालीः शणसंमिश्रेसिवृद्वृत्तमनंशुकम् ॥ ११ ॥ व्यामप्रमाणं नेत्रं स्यात्तेन मध्योहुताशनः। चात्रबुन्धे प्रमन्थायं गाढं कृत्वा विचक्षणः ॥ १२ ॥ (बहुदिने भंथनेन प्रमंथनाशे तत्रैवोक्तम् । ) उत्तराया अभावाद्धि ग्राह्यो मन्योऽधरारणेः ॥ १३ ॥ आख्यातं कैश्चिदेवं तन्निर्मृलत्वादुपेक्ष्यते । ( मानप्रकारो यज्ञपार्धे -- ) शिरश्रक्षः कणमास्यं प्रथमेंशे प्रकीर्तितम् ॥ १४ ॥ द्वितीये कन्धरा वक्षस्तृतीये ह्युदरं स्मृतम्। चतुर्थं चैव योनिः स्यार्क द्वहं च पञ्चमे ॥ १५ ॥ पष्ठे जङ्धे तथा पादौ पूर्वा चारणिरङ्गतः। यदि मन्थेच्छिरस्यप्ति शिरो रोगैः प्रमीयते ॥ १६ ॥ यजमानस्तथा कण्ठे हांसे चैव विशेषतः। मन्येद्यो यजमानस्तु पक्षहीनो भवेद्रध्वम् ॥ १७ ॥ यो मन्यत्युदरे कर्ता क्षुधया म्रियते तु सः । देवयोन्यां तु यो मन्येंद् देवसिद्धिः प्रजायते ॥ १८॥ मन्थेद्रुद्वये यस्तु राक्षसङ्कर्म तस्य तत्। जड्घायां यातुधानेभ्यः पाँद्योः स्यात्पिशाचके ॥१९ ॥ प्रथमे मन्थने ज्ञेयं द्वितीयादौ न शोधयेत् । अष्टाङ्गलः प्रमन्थः स्याद्दीर्घो द्वयङ्गलविस्तृतः ॥ २० ॥

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

यत्रे

याऽ

मः

भि

#### आतिश्येष्टिः।

193

#### आञ्चयंवपद्धतिः।

अग्नये मध्यमानायानुवाचयति ।

ॐअग्नये मथ्यमानायाऽनुबू३हि । प्रथमायां त्रिरनूकायां मन्थति गा-यत्रेगोति प्रतिमन्त्रं त्रिः प्रदक्षिणम्" (पृ।२।२)

"ॐगायत्रेण त्वा छुन्द्सा मन्थामि, अन्त्रेष्ट्रभेन त्वा छुन्दसा मन्यामि, ॐजागतेन त्वा छुन्दसा मन्थामि" ( ५१२ )।

जाते जातयेति ।

हौत्रपद्धतिः । अथातिथ्येष्टिः । (१)अग्निमन्थनम्।

आचम्य तीर्थेन प्रविश्य (२)पश्चाह्रेदेरवस्थाय "अग्नये मध्यमाना-याऽनुब्रही'श्युक्ते—

"ॐअभि त्वा देव सवितरीशानं वार्याणां। सदावन्भागमीमहो३ अभि त्वा देव सवितरीशानं वार्याणां । सदावनभागभीमहो३ अभि त्वा देव सवितरीशानं वार्याणां । सदावन्भागमीमहो३(३) मही द्यौः पृथिवी च न इमं यशं मिमिक्षतां । पिपृतां नो भरी-

मभो३ (४)

उत्सेघो द्वयङ्गुलन्तस्य त्वैशानपूर्व ऊर्ध्वगः। एवमष्टादश प्रोक्ताः प्रमन्थ्या ह्युत्तरारणेः ॥ २१ ॥ पादौ तस्याः स्मृतं मुलमग्रस्तु शिर उच्यते । अध्वर्युः प्राङ्मुखो मन्थेत्प्रत्यम् दिक्चरणा हि सा॥ २२ ॥ ओविली यजमानेन घत्वा गाढं च मन्थयेत्। मध्नीयात्प्रथमं पत्नी यद्वा कश्चिद्दढो द्विजः ॥ २३ ॥ मूलादष्टाङ्गुलं त्यक्त्वा अग्राच द्वादशाङ्गुलम् । अन्तरा देवयोनिः स्यात्तत्र मध्यो हताशनः ॥ २४ ॥ नान्यवृक्षेण मध्नीयाच कुर्याद्योनिसङ्ख्स् । झेदिता स्फटिता चैव सुविरा प्रनिथमस्तका ॥ २५ ॥ चतुर्विधाऽरणिस्त्याज्या श्रेयस्कामैद्विजातिभिः। क्लेदिता हरते पुत्रान् स्फाटिता शोकमावहेत्॥ २६॥ यन्थिमूद्धी हरेत्पत्नी सुविरा पतिमारिणी ॥ इति ।

(१) 'आसन्ने हविष्यातिच्येऽप्ति मन्यति' (कौ॰ ब्रा॰ ८।१) "आसाब हवी छण्य-प्ति मन्थती" ( श० वा० ३।४।१।१९ )त्यादिश्चते हं विरासादनानन्तरमग्निमन्थनम् । (२) शां० औ० ३।१३।१६ (३) ऋ० १।२४।३ (४) ऋ० १।२२।१३

अग्नि० १०

## अग्निष्टामपद्धतौ-

SS

**भाष्ट्रवर्यवपद्धतिः** ।

ॐअग्नये जातायाऽनुब्र्३हि । प्रह्वियमाणायेति प्रास्यन् । ॐ अग्नये(१) प्रह्वियमाणायानुब्र्३हि ।

भवतन्न इति प्रास्यति ।

"ॐभवतन्नः समनसौ सचेतसावरेपसौ । मा यज्ञर्ठ० हिर्ठ सिष्टं मा यज्ञपतिज्ञातवेदसौ शिवौ भवत मद्य नः" (५१३)।

अग्नावग्निरिति जुहोति स्थाल्याः सुवेण ।

"ॐअग्नावग्निश्चरति प्रविष्ट ऋषीणाम्युत्रो अभिशस्तिपावा। होत्रपद्धतिः।

त्वामग्ने पुष्कराद्ध्यथर्वा निरमन्थत । मृष्नी विश्वस्य वाघतो३(३ नो तमुत्वा द्ध्यङ्ङ्ऋषिः पुत्र ईधे अथर्वणः । वृत्रहणं पुरन्दरो(३ (४)तमु त्वा पाथ्यो वृषा समीधे दस्युहन्तमम्" ।

(५)अत्रावस्येत् । 'जातायानुब्रु३ही'त्युक्ते । "धनअयं रणे रणे उत ब्रुवन्तु जन्तव उदग्निर्वृत्रहाजनि।धनं जयो रणे रणो३( आ यं हस्तेन खादिनं शिशुं जातं न विभ्रति"(७)

प्रह्रियमाणायानुबृ३हीत्युक्ते— "विशामग्नि स्वध्वरो३(=)

प्रदेवं देववीतये भरता वसुवितमं । (९) ( आज्याहुतौ हूय नायां ) आ स्वे योनौ निषीदतो३

आ जातं जातवेदसि प्रियं शिशीतातिथि । स्योन आ गृ पतो३(१०)

अग्निनाग्निः समिध्यते कविर्गृहपतिर्भुवा । हव्यवाङ्जुह्वास्यो३(१) देव

देव

मन

अ

था

ह्य

(8

इर्

आ

मि

(१) सचयने सोमयागे "ऽग्निभ्यः प्रह्वियमाणेभ्योऽनुब्र्३ही" (श० ब्रा० ७।३।२॥ ति प्रयः।

(२) ऋ० ६।१६।१३। (३) ऋ० ६।१६।१४। (४) ऋ० ६।१६।१५

(६) पञ्चम्या अर्जर्च उपरमेत् । अजायमाने रक्षोघ्नीमन्वाह । असी रक्षां से यति ग्रुकताविरमत्यः । ग्रुचिः पावक ईडग्रो ३ (ऋ० ७।१९।१०) मसी रा सि सेघति ग्रुकताचिरमत्यः । इति याजुबहौत्रे विशेषः । (६) ऋ० १।७४।३

(७) सप्तम्या अर्धर्च उपरमेत्। आश्वलायनानां तु "अजायमाने त्वेतस्मिन्नेवा सानेअने इंसि न्यत्रिण (ऋ०१०।११८।१-९) सिति स्कमावपेत पुनः पुना जन्मन" (आस० श्रो० ९४पत्रे) इति विशेषः।

(6) ऋ० ६।१६।४०।

(९) कुण्डलिकान्तर्गतः पाठः ख, ग, पुस्तके नास्ति ।

(१०) ऋ० ६।१६।४१-४२। (११) ऋ० १।१२।६

#### आध्वयंवपद्धतिः ।

स नः स्योनः सुयजा यजेह देवेभ्यो हव्यर्ठ० सदमप्रयुच्छन्स्वाहा" (५।४)। इदमग्निभ्याम्।

#### होत्रपद्धतिः।

"त्वं ह्यग्ने अग्निना विप्रो विशेण सन्त्सता। सखा सख्या सिम-ध्यसो३।(१)

तं मर्जयन्त सुकतुं पुरोयावानमाजिषु । स्वेषु क्षयेषु वाजिनी ३ तं मजेयन्त सुकतुं पुरो यावानमाजिषु । स्वेषु क्षयेषु वाजिनो३ तं मर्जयन्त सुकतुं पुरो यावानमाजिषु । स्वेषु क्षयेषु वाजि नो३म्"(२)।

#### इत्यग्निमन्थनम् ।

पुनराचम्य । कं प्रपद्यादि सप्तद्श (३)सामिधेन्यः । उपांशु हविः । आवाहने-"आवह देवान्यजमानाय अग्निमग्न आध्वह सोममाध्वह ( उपांशु-)विष्णुं ( उठचैः ) आधवह देवाणनित्यादि समानम् । उत्तमे प्रयाजे "भूभुंवर्ये ४ यजामहे स्वाहारिन स्वाहा सोमं स्वाहा

( उपांशु- ) विष्णुं ( उच्चैः- ) स्वाहा देवा" इत्यादिप्रकृतिवत् ।

वार्त्रध्नावाज्यभागौ।

(१) ऋ० ८।४३।१४।

(२) ऋ० ८।८४।८। अत्र याजुषप्रकृतिकानां साधलायनानां च 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् । ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्व साघ्याः सन्ति देवाः ( ऋ० १०।९०।१६ ) इति परिधानीया उक्तास्ति । सा च शांखायनानां पाशुक्र मन्यने श्रूयते। तथाहि श्रुतिः "एतया न्वत्र च चातुर्मास्येषु चाथ यत्र पशुरालम्यते तदेतां पराचीमनूच्य यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा इति त्रिष्टुभा परिद्धातीं (कौ०ब्रा० ८।२)ति । अत एव 'यज्ञेन यज्ञमिति न भवति पश्चङ्गत्वाभावादि'ति ऋतुरत्नमाला ।

(३) अत्र प्राकृतीः 'प्र वो वाजा अभिववो' (१)इति त्रिरन्च्य (२-३) 'अप्न आ-थाहि(४), तन्त्वा समिद्धिः (९), स नः पृथुश्रवा (६), ईंडेन्यो नमः (७), वृषो अग्निः (८), वृषणं त्वा (१), अग्निन्दूतं (१०), समिध्यमानोऽध्वरे (११), इति पठित्वा समि-।

ध्यमानवतीसमिद्धवत्योरन्तराले पृथुपाजौ धाय्ये प्रक्षेप्तव्ये । ते च-

'पृथुपाजा अमर्त्यो घृतनिर्णिक् स्वाहुतः । अग्निर्यज्ञस्य हृव्यतो ( ऋ० ३।२७।५ ) (१२) तं सबाघो यतः सुच इत्था घिया यज्ञवन्तः । आचकुरप्रिमृतये ( ऋ०३।२७।६ ) इति । एवं च त्रयोदश सम्पद्यन्ते । ततः 'समिद्धोऽअग्न (१४), आजुहोता दुवस्यत(१५), आजुहोता दुवस्यत (१६) आजुहोता दुवस्यत' (१७), इति प्राकृतीः। एवं सप्तदश सां-मिधेन्यः।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

हिर्द

गे३(१

वा।

रो(३ रणो

गो३(

ह्य

3(21

ग्रा

13121 १६।१९ रे रक्षां

भी स 813

मन्रवा पुना

#### अग्निप्रामपदती-

30

#### आध्वर्यवपद्धतिः। होतृषद्नकरणादि (१)सप्तदशेन वज्रेणेत्यववाधानम् ।

(१) अत्र प्रसङ्गात्किञ्चित्सामियेनीविचारः प्रस्तूयते । नन्वत्र सामियेनीविचार स्य कः प्रसङ्ग इति चेत् उच्यते । एवं भगवतः कात्यायनाचार्यस्य तार्तीयं वचनम् , कि च्छा मिति, "यावत्सामिथेनी वेदेदमहं तावतिथेन वचेणे"(२।९)ति । अस्यार्थः-यत्परिमाण त्या मासां सामिथेनीनां ताः यावत्यस्ता अस्मिन् कर्मणि यस्य तद्यावत्सामिथेनी कर्म यस्त एव द्वेद जानाति स तावतिथेन वच्चेणेति । तत्परिमाणमेषां ते तावन्तस्तावतां पूरणस्ताव तियस्तेन तावतिथेन । अत्र ''यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्'' (पा० ९।२।३९ । ) एम्य (ऋ वतुपू परिमाणे । "आ सर्वनामनः" (पा० ६।३।९१) सर्वनामन आकारोऽन्तादेशः स्याहम् हि-हंशवतुषु । "तस्य पूरणे डट्" (पा० ९।२।४८ ) पष्ठ्यन्तात् । "वतोरिधुक्" । (पा० ९ न व २।५३)वतोरिशुगागमः स्यात् इटि परतः । इति चतुर्भिः सूत्रस्तावतिथ इति रूपसिद्धिः वा र अनेदमहमित्युत्तरं सामिधेनीमां सङ्ख्यापूरणवाचकप्रत्ययान्तेन वज्रेणाववाध इतिधार प्रयोगः। पञ्चद्शानां पूरणः पञ्चदशस्तेन एवं सप्तदशेनेत्यादि तावतां पूरणेन वर्छेणेति प्रवर्ती युक्तत्वात् । प्रकृतौ पञ्चदशसामिधेन्यः अत्र तु सामिधेनीविवृद्धिः "सप्तदश सामिधेनी "तृत रन्वाहे" (कौ॰ ब्रा॰ ८।२) ति श्रुतेः।

विचार:-कि प्राकृतीभ्य एकादशभ्योऽधिकानामागम उत प्रथमो त्तमयोरेवाभ्यासेन सङ्ख्यापूरणमुत यावदुक्तं त्रिरभ्यासं प्रथमोत्तमयोः इत्वाविश्वष्टानाः विदः मागम इति संशये "बहिष्पवमाने तु ऋगागमः सामैकत्वा" ( जै० द० १०।५। २६ )मा दिति न्यायेन सङ्ख्यासामञ्जरयादेकादशभ्यः प्राकृतीभ्योऽतिरिक्तानां सर्वासामाग् म इति प्रथमः पूर्वः पक्षः। श्रुतत

निरू प्रकृतावेकादशभिः पठिताभिः पञ्चदशसङ्ख्याया अपूर्तावृगन्तरागमेन तत्पूर्ण प्रकृतीवकादशामः पाठतामः पश्चवरात्र एत्राचा प्रश्चन प्रश्नाव वत्र वत्र किन्तु तत्पूरणायाभ्यासो विहितः। "त्रिरेव प्रथमां त्रिरुत्तमामनवानन्ननुबूया"दि सते ( श० बा० ११३१९१३ ) ( श० बा० १११२१७१७-८ ) ति । अतः सामिथेनीविवृद्धावः भ्यासेन सङ्घ्यापूरणं युक्तम् । अभ्यासपक्षेऽपि यावत्कृत्वोऽभ्यासे सति सप्तद्शैकविश त्यादि संख्याः पूर्यन्ते तावत्कृत्वः प्रथमोत्तमे अभ्यसनीये इति मध्यमः पक्षः ।

चतुग्

न हि त्रित्वं पूरणार्थं विहितं, प्रथमाया द्विरम्यासेनापि पञ्चदशसंख्यायाः पूरणात्। पद्सु अंतो विवक्षितं त्रित्वम् । तथासति तद्बाधाय प्रथमोत्तमे त्रिरभ्यस्यावशिष्टानामृचा प्राग

मागमेन सङ्ख्या पुरणीयेति (मी० १०१९।८) सिद्धान्तः ।

सामिथेनीविवृद्धिश्चुतावागमे कर्तव्ये सत्यागम्यमानागमृचां, किमन्ते निवेशोऽथवा यां म समिद्ध्यमानवर्ती समिद्धवता । चान्तरा उत या घाय्याशब्दोक्तास्तास्तयोर्मध्येऽन्या तिष्टे स्त्वागन्तवोऽन्ते इति संशयः । 'अन्ते तु बादरायणस्तेषां प्रधानशब्दत्वा' (जै॰ ६।२।१९) भाव दिति न्यायात्सर्वाः प्राक्ततीनामन्ते स्युरिति प्रथमः पक्षः।

"इयं वै समिध्यमानवता असो समिद्धवती यदन्तरा तद्धाच्या" इति धाच्यानामा अण काशत्वेन स्तवनं द्यावार्ष्यवीसंस्तुतयोः समिद्धयमानसमिद्धवत्योर्भध्ये तासां नि धानमनुमापयति सर्वाश्चागन्तवो निधीयमानतया धाय्या इति सर्वासां तन्मध्ये निवेश दीक्ष इति द्वितीयः पक्षः।

न निधीयमानमात्रवचनो धाय्याशब्दः स्तुतिशस्त्राद्यर्थतया निधीयमानास्विष वः (१)

आञ्चयंवपद्धतिः।

(१) न'सिमित्परिशेषणम् । उत्तमे प्रयाजे-"इदमग्नये सोमाय विष्णवे देवेभ्य आज्यपेभ्य' इत्यादि । उपार्थणु प्रधानयागः । विष्णवेऽअनु ब्रू३(२)हि । विष्णुं यज ।

, कि इंडाइदाभावात् । अतो यञ्चैव धाय्याशब्दप्रयोगो वेदे दृष्टः "पृथ्रुपाजवत्यौ धाय्ये" हु-रेमाण त्यादिस्ता एव धाय्या न त्वागन्तुमात्रमतस्तासामेव तन्मध्येऽन्यासां त्वागन्तुनामन्त

यस्त एव निवेश इति ( जै० ९।३।३ ) सिद्धान्तः ।

वेचार

स्ताव शतपथेऽपि ससदशसामिथेनीपक्षे "पृथुपाजा" ( ऋ० ३।२८।५ ) तं सबाध एम्य ( ऋ० ३।२८।६ ) इति धाय्याख्ययोः ऋचोः स्थानं पूर्वीत्तरपक्षाभ्यां दर्शितम् । तथा वाद्यम् हि—'तह्रैके पुरस्ताद्धाय्ये दधत्यक्षं धाय्ये मुखत इदमन्नाद्यं दध्म इति वदन्तस्तदु तथा गा० १ न कुर्यादनवक्द्यसा ह तस्येषा भवति यः पुरस्ताद्धाय्ये दधाति दशमी वा हि तह्यकादशी विद्याः वा सम्पद्यते तस्यो है वेषावक्द्यसा भवति यस्यै तामण्टमीमन्वाहुस्तस्मादुपरिष्टादेव ह हि धाय्ये दध्यादिं ( श० व्रा० १।४।१।३७)ति । आपस्तम्बोऽण्यसूत्रयत् "समिद्धयमान्वित्र वर्ती समिद्धवर्ती चान्तरेण पृथुपाजवत्यौ धाय्ये दधातीं"ति । तथा चास्रलायनः— मधेनी "तृतीयस्यां सामिथेन्यावावपते प्रागुगोत्तमायाः पृथुपाजा अमर्त्यं इति हे धाय्ये इत्यु-क्त पृते प्रतीयात्" ( ९० पत्रे ) इति ।

प्रथमो पुर्वं च त्रैधातन्या ( श० बा० ९।९।९।६ का० श्रौ० १९।१०।२४ ) यामधाय्याश-ष्टानाः व्हिकाया "अग्ने त्री ते वाजिने" (ऋ० ३।२०।२) त्येतस्याः त्रिष्टुमोऽन्ते निवेशाचिष्टु-। २६ )मा परिदधातीत्यादिदर्शनमुपपन्नं भवति । तस्मादधाय्याशब्दिकानामन्त एव निवेशः ।

ामाग (१) इदमातिथ्यं इडान्तं भवति "इडान्तं भवती" ( श० वा० ३।४।१।२६ )ति श्रुतत्वात् । अत्र च पूर्वयेडया इडान्ततेति प्राङ् (अग्निष्टोमपद्धतिटिप्पण्यां ४३ पत्रे ) निरूपितम् । अत्रेडान्ताङ्गरीतिविधानम् । अतोऽत्रानुयाजाभावात् तिसृष्विप सुश्च वतुर्गृहीतान्वेवाज्यानि, नोलमुकोदूहनं, न समित्परिशेषणम्, चतुर्थं प्रयाजे सर्वस्योपगाँदि भते समानयनमिति प्रकृतितो विशेषः ।

हिंदी (२) इयिमिष्टिर्नीचैस्तरां वागन्तेन वा (का० श्रौ० ७।२-२८)। वागन्तपक्षे-ऽपि "दीक्षणीया-प्रायणीया-ऽऽतिथ्यादेवताः" (का० श्रौ० ४।५।९) इति सूत्राहेवता-णात्। पदमुपांग्रु इति रामवाजपेयिनः। मन्द्रतरमातिथ्यायामिति पक्षे देवतापदमात्रमुपांग्रु,

ामृचा <mark>प्रागरनीपोमीयादुपांञुपक्षे सर्वमुपां</mark>ञु भवतीति देवयाचिकाः ।

अत्र'यावत्या वाचा कामयेत तावत्या दीक्षणीयायामनुत्र्यान्मन्द्रं प्रायणीयातिथ्यायां मन्द्रतरमातिथ्यायामुपांगूपसत्स्चैः प्रवग्येण' इति श्रुतः स्वरिवशेषः कि ज्योतिथ्यामापूर्वप्रयुक्त उत दीक्षणीया पूर्वप्रयुक्त इति विचारः । तत्र ध्वनेरुच्चावचीतिथ्यामापूर्वप्रयुक्तः तस्य प्रस्वत्वादिति पृवैः पक्षः । परमापूर्वजननद्वारेण
भलसम्बन्धादवान्तरापूर्वेऽपि समानं फलवत्वम् । समाने च फलवत्वे सिन्नकृष्टलनामाक्षणया निर्णयः । तथा हि दीक्षणीया प्रायणीयातिथ्यादिशब्दा अङ्गकर्मवाचिनः । न
निर्णे मन्द्रत्वादिधर्माणां कर्मस्वरूपं प्रयोजकम्, अपूर्वप्रयुक्ते निर्णीतत्वात् । ततो
निर्वेश
निर्णायादिशब्दैरपूर्वं लक्षणीयम् । तत्र वाक्यगतमवान्तरापूर्वे सिन्नकृष्टम् तद्द्वात्वं परमापूर्वे विप्रकृष्टम् । तस्मादवान्तरापूर्वप्रयुक्ता एते धर्मा इति पूर्वमीमांसा
विवः (१११२) सिद्धान्तः।

GE

## अग्निप्टोमपद्धतौ—

आध्वर्यवपद्धतिः।

निधनवषद्कारसमकालं यागः (त्यागः) इदं विष्ण्वे । भौद्रात्रपद्धतिः।

आतिथ्यायां प्रस्तोता पूर्ववत्पत्नीशालां प्रविश्य गाईपत्यस् पश्चादुपविश्य प्रधानयागकाले प्रेष्ठं व इति (१)गायज्योशनं सा म(२)तृचे गायेत्।

औरानस्य उशनाऋषिः गायत्रीछन्दः अग्निदेवता आतिथ्यायां गा

हो।

र्ज

वि

दे

सं

पुक

जम

""

इि

विनियोगः। कतार ३ियथीम् । स्तीषेमित्रम् । इवृप्रार ३याम् । अग्ना प्रेष्ठंबाः । अतार ३ियथीम् । स्तीषेमित्रम् । इवृप्रार ३याम् । अग्ना यिरा ३था३म् । नावा २३ हा ३४३ यिदा २३४ यो ६ हायि ॥

कविमिवा। प्रशिक्षा २३याम् । यां देवासः । इति द्वा २३यितो निमातीं ३ये३ । पूवा २३ हा ३४३यि । दा २३४ घो ६ हायि ॥

तुवं यवायि । ष्ठदाश्रर३षाः । नृश्पाहित्रः । सुहोगा२३थिराः रक्षातो३का३म् । ऊता२३हाँ २४३यि । त्मार३४नो ६हायि(३)॥

#### हौत्रपद्धतिः।

## (४) 'अग्निर्वृत्राणि, त्वं सोमासि सत्पतिरि'ति ।

(१) "आतिथ्यायां गायत्रोसामौशनम्" ( द्वा० श्रौ० २।२।२४) इत्युक्तेः ।

(२) प्रेष्ठं व इति तृचात्मकं सूक्तम्।

१२३ १२३ ३२ ३१ २ ३२ २३२३१र स प्रेष्ठं वो अतिथि स्तुषे मित्रमिव प्रियम्। अग्नेरथन्नवेद्यम्। १।॥ ३१२ ३२ ३२३१२ ३२ १९स् २ कविमिव प्रसर्ठस्यं यन्देवास इति द्विता निमत्तं व्वाद्धः। २॥ १ २३२३ १ २ ३६ १२ १२ ६२३१६ २१ त्वं यविष्ठदाशुषो नृ ंपाहि शृणुहीगिरः। रक्षा तोक मुतमत्ना। ३॥

(३) उ० आ० ५, १, १८, १-३ ऊ० गा० ५, १, ११,॥

(४) ॐअग्नयेऽनुबू३हीत्युक्ते 'अग्निवृत्त्राणि जङ्गनद्द्वविणस्युविपन्यया । सिम्ब ग्रुक आहुतोम् (ऋ० ६।१६।३४) ।

सोमायानुब्र्इहीत्युक्ते "त्वं सोमासि सत्पतिस्त्वं राजोत वृत्रहा । त्वं भद्रो आ

कतो३म्" ( ऋ० १।९१।५ ) इति पुरोऽनुवाक्यां ब्र्यात् । .

आश्वलायनानां 'सिमधाग्नि दुवस्यता ( ऋ० ८।४४।१ ) ऽऽप्यायस्य समेतु तं ( १ ३१।४ ) इत्यतिथिमन्तावाज्यभागी भवतः । शाङ्कायनानान्तु 'अतिथिमन्तौ हैके ई विन्ति वार्त्रञ्जो स्वेच स्थिता ( को० बा० ८।२।)विणति श्रुतेर्वार्त्रञ्जावेव भवतः ।

#### आतिश्येष्टिः ।

30

आध्वर्यवपद्धतिः।

स्विष्टकृद्नते न सञ्चराभ्यक्षणम् । प्राशित्रादि(१) पवित्रप्रतिपत्यन्ते—

त्यस

सा

गाः

अग्ना

रतो

वराः

समि

ते आ

हौत्रपद्धतिः।

ततः प्रधानयागे— (उपांग्र-) विष्णवे (उच्चैः—) अनुब्रधः होश्यक्ते-

( उपांशु- ) विष्णोर्नु कं वीर्याणि प्र वोचं यः पार्थिवानि विममे रजांसि।

यो अस्कभायदुत्तरं सधस्यं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः(२) (उच्चैः—) ओ३म् ॥

( उपांशु- ) विष्णुं ( उच्चैः- ) यज । भूर्भुवर्येश्यजामहे (उपांशु-) प्रतिद्विष्णुस्तवते वोर्येण सृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः। यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधित्तियन्ति भुवनानि विश्वाथ (३) ( उच्चैः ) वौथपट् ओजः सहः सह ओजः स्वः।

अत्र (४)प्रस्तोत्रा निधनेन सह वषट्कुर्यात्।

अग्नये स्विष्कतेऽनुवृष्ठहीत्युक्ते—

होतारं चित्ररथमध्वरस्य यज्ञस्य यज्ञस्य केतुं रुशन्तं। प्रत्यिद्धं देवस्य देवस्य मन्हा श्रिया त्विग्नमितिथि जनानो३म्(५)।

अग्निं स्विष्कृतं यजेत्युक्ते—

भूभवर्येष्ठयज्ञामहेऽ क्षि स्विष्टकतमयाङग्निरग्नेः प्रिया धामान्ययोद् सोमस्य प्रिया धामान्ययाट् ( उपांशु- ) विष्णोः ( उच्चैः-)प्रिया धा-मान्ययाट्देवाना'मित्यादि 'जुवतोहविर्यस्त्वा स्वश्वः सुहिरएयो अग्न उपयाति वसुमता रथेन।

तस्य त्राता भवसि तस्य सखा यस्त आतिथ्यमानुषग् जुजोषा(६)

(२) इयं पुरोऽनुवाक्या (ऋ० १।१५४।१) ।

(३) इयं याज्या (ऋ० १।१५४।२)।

<sup>(</sup>१) अत्रायं पदार्थकमः-प्राशित्रभागः । इडावदानम् । ब्रह्मयजमानपडवत्तभ।गाः। एकदेवत्यत्वाचतुर्घाकरणम् । प्रस्तर-परिधि-विष्टति-वर्ष्टिगामुपसदरनीपोमीयार्थे रक्ष-णम् । पवित्रप्रतिपत्तिरिति ।

<sup>(</sup> ४ ) प्रस्तोतृनिधनहोतृवपट्कारयोः समकालो यथास्यात्तथा वषट्कारः कर्तव्यः । "प्रणवो यज येश्यजामहो वषट्कारः सम्प्रैपाश्रोचैरुपांशु हविःषु" ( शां० श्रौ० १।१।३६ ) इति कल्पवचनादुपांशु हिवःषु सर्वेत्र प्रणवादीनामुचेष्ट्वं, परिसङ्ख्यानादन्यदुपांशु ।

<sup>(</sup>६) ऋ० शशश । (१) ऋ० १०।१।५।

## अग्निष्टोमपद्धतौ-

02

## आध्वयवपद्धतिः । ( तानूनप्त्रोपक्रमः । )

अध्वर्युः स्रुवेण धौवं व्रतप्रदाने गृह्णा(१)त्यापतय इति सकृत्सशेषम् "आपतये त्वा परिपतये गृह्णामि तनूनप्त्रे शाक्षराय शक्कन ओजिष्ठा श्रुते

य (पा५)। एवं प्रतिप्रस्थातृनेष्टारो सशोषम् । उन्नेता ध्रुवयैव निःशेषं सर्वेष द्विश्च स्थाल्याः स्रुवेण तूर्ग्णां संग्रहणमिति केचित् । नेति कर्कः ।

तानूनव्त्रमेतदक्षिणस्यां वेदिश्रोणौ निधाया(२)वमृशन्त्युत्विजो(३)

हिरगयहस्ता वरणक्रमेण यजमानश्चानाधृष्टमिति ।

#### शौत्रपद्धतिः ।

द्रौ४षट् ओजःसहः सह ओजः स्वः। उदकोपस्पर्शः।

तत इडोपह्वानम् । उपहृतं वृहदित्यादि तस्मिन्नुपहूत इति पूर्ववत्। भक्षः । मार्जनम् । इडान्तातिथ्येष्टिः ।

(१) प्रतिपुरुषं चैतद्भौवाज्यप्रहणत्रयं सर्वेर्वद्वादिभिः पुरुपैर्वरणक्रमेण क्रं व्यमित्यर्थः । सर्वेः कुतः "आज्यानि गृह्णाना" ( शव्त्राव्याश्यारा ) इति श्रुतेः । आ ज्यानीति गृहाना इति चाज्येषु च ग्रहणकर्तृषु च बहुत्वश्रवणात् । अतो ब्रह्मादिभिः सं वरणक्रमे "जापतय" ( ९।९ ) इति मन्त्रेण घ्रौवस्य व्रतपात्रे ग्रहणं कर्ताव्यम् । तूष्णीमे स्० स्थाल्याः द्विः ख्वेणेति । यजमानोऽपि गृहा जीति हरिस्वाम्यभिप्रायः "अथैत आज्या न्येव गृह्वाना" ( श॰बा॰३।४।२।९) इत्यत्रैते ऋत्विग्यजमाना इति व्याख्यातवान् ।

धौवमाज्यं व्रतप्रदानपात्रे प्रथमं ततो द्विराज्यस्थाल्याः सुवेण, प्रतिपुरुषं गृह्णी युरित्येतच्छाखान्तरात् । तानूतप्तत्रं गृहाति कांस्ये चमसे वा" (२।२।१।१) हि मानवेश्रीतसूत्रे ।

(२) एतदाज्यं सर्गे हत्विग्यजमानाः सम्भुयावसृशन्तीति हरिस्वामिनः। तथ च मानत्रे-"युगपत्समत्रमृद्भयानाष्ट्रमसीति जपन्ती" ( २।२।१।४ ) ति ।

(३) अत्र सोमयागे ब्रह्माद्यश्चमसाध्वर्यवश्च बहवः कर्तारः समधिगताः ते स किमृत्विक शब्दवाच्या उत केचिदेवेति संशयः। कृद्ग्तस्त ऋत्विक्शब्दस्य प्रवृत्तिनि मित्तमृतौयजनम्। तच ब्रह्मादिष्टित्रव चमसाध्वर्युष्वय्यस्ति । तस्मात्सवं ऋत्विकं क्षित्रि शब्दवाच्या इति पूर्वःपक्षः । मेवम् । सौम्यस्याघ्वरस्य यज्ञकतोः इति सङ्ख्याश्रु विविधायात् । तस्मात् योगमनतिकस्य यज्ञकतोः सप्तद्शस्त्रियाः सम्प्र के विदेव करिवकशब्दयाच्या हिन्दिकार राज्यातिकस्य शास्त्रीयरू हिमण्याश्रितः केचिदेव ऋत्विक्शब्दबाच्या इति पुर्वतन्त्र (३।७।१६) सिद्धान्तः ।

सतदश ऋत्विज इति समावेगतम्। कतमे ते सप्तद्दश इति विचारे अज्ञानादनिया इति पूर्वपक्षः । "ऋत्विग्दक्षिणादानप्रकरणे "अग्नीये हिरण्यं ददाति (श॰वा॰४।३।४।२०) संन्य "अथ ब्रह्मणे, अयाद्रात्रेऽथ होत्रेऽथाऽध्वयुभ्यां, अथ प्रस्तोत्रेऽथ मैत्रावरुणायाथ ब्राह्मण प्रती

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

नि

अ

न्छ १ उत्तर

श्रुतौ ३१७१

णामृ

का० का०

(बौ

8018

दीक्षि

आष्वयंवपद्धतिः।

श्रनाधृष्टमस्यनाधृष्यन्देवानामोजोऽनभिशस्त्यभिशस्तिपाऽअ-तभिशस्त्येन्यमञ्जला सत्यमुपगेष ऐस्विते मा धाः" ( ५१५ )। अतः परं परस्परमदोहस्तेभ्यो न(१) सतानूनित्रिणे द्रोग्धन्यमिति तष्ठाः श्रुतेः" ( श० ब्रा० ३।४।२।९ । ) इति । ततः पल्यङ्गच निद्धात्यपिधायामृन्मयेन ।

अध्वर्युरपराह्वे वतिमश्चं(२)दीक्षिताय वतं प्रयच्छति। वहुषु गृहपतये(३)।

यम् ।

वेंप

1(3)

#### ( अवान्तरदीचा । )

अथावान्तरदीचा । यजमानः अग्ने व्रतपा इत्याहवनीये समिधमाधाय "ॐ अग्ने व्रतपारस्वे व्रतपा या तव तन्रियर्ठ० सा मयि या मम तन्रेषा सा त्वयि।

ष्ट्र ऐसिनेऽथ पोत्रेऽथ नेष्टेऽथाच्छावाकायाथोन्नेत्रेऽथ प्रावस्तुतेऽथ सुब्रह्मण्यायै प्रतिहर्त्र वत् उत्तमाय ददाती"ति (श॰ बा॰ ४।३।४।२२) श्रुतौ ब्रह्मादीनां पोडशानां कीर्तनाद्दीक्षा धुतौ ( श॰ बा॰ १२।१।१।१-१० ) नाम कीर्तनाच्च तेपामृत्विकत्वमिति ( पू॰ मी॰ करं ३।७।१७) सिद्धान्तः।

अत्र स्वशाखायां ''षोडशर्तिवजो वृणीत'' ( का० श्रौ० ७।१।७ ) इत्यत्र चमसोध्वर्युः ाः सर्वे णामृत्विगाख्याभावज्ञापनार्थं षोडशप्रहणम् । अतश्रक्तिकस्यम्बन्धिमयुपर्क (पा० गृ० ज्योमे सु॰ १।३।४ ) तानूनप्त्र (श॰ ब्रा॰ ३।४।२।९) क्रतुरक्षिणादान (श॰ ब्रा॰ ४।३।४।२०-२२ गाज्या का॰ श्रौ॰ १०।२।२१। शु॰ य॰ सं॰ ७।४५) दिविधानामक्षणादिकं (श॰ त्रा॰ ४।४।३।११ का० औ० १०।८।६॥ य० सं० ८।१२) चमसाध्वर्यूणां न भवति । अथवा शाखान्तरीय गृह्मी (बी० श्री० २।२।३) (आप० श्री० १०।१।१०।) (आया गृ० १।२०।५) सदस्यव्युदा-गृही (बार्व आर राशाइ) (आपर आर १०११११०) (आयर पूर्व पार्टी) साथ (पोडशग्रहणम् । "तस्मान्न सप्तदशम्रित्वजं कुर्वीत नेदितरेचयानीति" (शर्व बार्व ि। १। १। १९ ) स्वशाखायां निषेधात्।

(१) सतानूनिव्त्रणि प्रेते त्रिरात्रमनञ्यायः कायः। तथोक्तं पारस्कराचार्येः-"स-

। तथ तानूनिष्त्रिण समझचारिण च त्रिरात्रः (पा० गृ० २।११।८)मिति। ( २ ) व्रतस्य पुरुषार्थत्वात्तत्करणे यदाऽसामध्ये भवति तथापि तानुनप्त्रं द्वीयत एव

करवर्धपुरुवसंस्कारकत्वात्। तददाने च क्रतोर्वगुण्यापत्तेः।

तान्नप्त्रस्य वर्तामश्रस्य यजमानप्रदानार्थत्वादमाविधिश्रतस्याज्यस्यावाद्मणयोः तिन् सित्रयवैद्ययार्भक्षप्रतिषेघा (शःबा० २।३।१।३९) त्तयोः सोमे तानूनप्त्राभाव इति र्तिन सम्प्रदायकारः । श्रितः "यणु दक्षिणावता दीक्षेत यजमानायैव व्रतः"मित्यादि (श० व्रा० ३।४।२।१५) श्रुते-

दीक्षिताय प्रयच्छतीत्युक्तम्। (३) "अथ यास्तद्देवाः जुष्टास्तन्ः वियाणि धामानि सार्धर्ठै० समवददिरे तदिन्द्रे नियम ४।२० संन्यद्धते" ( श० ब्रा० ३।४।२।१५ ) त्यादिवाक्यशेषात्तानुनप्त्रस्य दीक्षितसंस्काराथत्वं वासण प्रतीयते । तेन नाशदोषादौ काळाडुति ( श० ब्रा० १२।६।१।१-३८य० सं० ८।५४-५९।

आसि ११

2

आध्वयंवपद्धतिः।

सह नौ व्रतपते व्रतान्यनु में दीक्षान्दीक्षापतिमेन्यतामनु तपस्तप् स्पतिः ( ५१६ )।

मद्नतीरुपस्पृश्य गाढतरं मुधिमेखलं कुरुते ।
पत्नी च गाहंपत्ये(१) तूष्णीं समिधमाधाय मद्नतीरुपस्पृश्य गाढ

तरं मुष्टिमेखलं कुरुते । इत्यवान्तरदीचा(२) । औद्वात्रपद्धतिः।

( उद्गातुः कृत्यम् )

(तानूनप्लोपक्रमः।)

अथ क्रयेऽहि तानूनव्त्राभिमर्शनात्पूर्वे स्वयमुद्गाता स्वगृहात्प्रथम मदोची दिशं गरुहेत्।

"देवो देवमेतु सोमः सोममेत्वृतस्य पथे"ति(३)।

अर्द्धाधिकं मार्गं गत्वा जपेत्। "विहाय दौष्कृत्यमि"ति(४)।

देवयजनस्यासाधारणं मार्गं प्राप्य जपेत्।

"बद्धान्।मासि। सृतिः सोमसरणी सोमं गमेयमि"ति(५)।

( प्राचीनावीती ) पत्नीशालावेदेख्तरमन्तमाकस्य दक्षिणमन्तमी क्षमाणः ''पितरो भूः पितरो भूः पितरो भूः'' (६)इति जपेत् ।

क्षमाणः प्रतिरा मूः प्रितरा मूः प्रितरा मूः" (४)शत अपर्। अथ यजमानः 'प्रतिहर्तारं त्वां वृण' इति वृणीते पूर्वमवृतश्चेत् । उद्गातारस्तानूनप्त्रमाज्यमवसृश्य जपेयुः। "हविरसि वैश्वानरमना

हौत्रपद्धतिः । ( तानूनप्त्राज्यप्रह्माम् । )

अथ तानुत्राज्यत्रहण्म् । "ॐ आपतये त्वा परिपतये गृह्वामि तन्
नप्ते शाकराय शकन ओजिष्टायः ।

इति मन्त्रेणाज्यं गृहीत्वा सर्वे ऋत्विजः यजमानश्च मद्नतीभिरुप शप्रथ तत —

"ॐ त्रनाधृष्टमस्यनाधृष्यन्देवानामोजोऽनभिशस्तिपाः । अनिभ शस्तेन्यमञ्जसा सत्यमुपगेषं सुविते मा धाः"

का० श्रौ० २९।६।१।) माध्वयंवं (का० श्रौ० २९।१।६) च कृत्वा पुनर्घावमुत्पाद्य पूर्ववरेत वतपात्रे ग्रहणाभिमर्शनादिना संस्कृत्य देयम् । अन्यथा संस्कारलोपाद्वेगुण्यं स्यादिति।

(१) सम्रेषु नानागाईपत्यपक्षे (का० श्रौ० १२।१।१६) स्वस्वगाईपत्ये पत्य समिदाधानं कुर्वन्ति, एकगाईपत्ये तु तस्मिननेव ।

(२) अनेकयजमानके कर्मणि सर्वेषां पत्नीयजमानानामवान्तरदीक्षा भवति क्रमेण

(३) तां० शशशा

(४) तां० १।१।३। (५) तां० १।१।४। (६) तां० १।१।५।

4 + 1 1 1 1

पार्व

शुरि

भृष्

सर

सा

६८ः

59

318

शरत षष्टो

श्चते

तथा

राज

रुपर

मन्र

मप्र

चाह

आध्वयवपद्धतिः।

(यजपानपष्टानाम्ब्रह्मादित्रमृत्विजां सोमालम्भादिकम्)

आद्यर्त्विजां यजमानस्य प्रतिप्रस्थातुः कर्कमतेनाग्नोध्रस्य वा पाणिप्रक्षालनम् । हिरएयवन्धनम् ।

(१)यजमानपष्टाः (मदन्तीरुपस्पृश्य ) सोममाप्याययन्त्यर्ठ० शुरर्ठ० शरिति । मदन्त्यपस्पर्शनम् । सोमविस्नर्ठ०सनम् ।

आज्यमालभ्योपस्पृशेद्पः सोममालिप्समानस्तथा विपर्यस्य। सर्वत्र औद्वात्रपद्धतिः।

धृष्टमनाधृष्यन्देवानामोजोऽनिभशस्त्यभिशस्तिपाअनभिशस्तेन्यमञ्जसाः सत्यमुपगेष्रअविते माधाः"।

(सोपाप्यायनम् ।)

उद्गातारोऽप उपस्पृश्य सोमं हिरएयेनान्तर्द्वायाभिमृशेयुः। "ॐ अर्ठ०ग्रुर्ठ०ग्रुष्टे देव सोमाप्यायतामिन्द्रायैकधनविदे। आ तुभ्यमिन्द्रः प्यायतामा त्वमिन्द्राय प्यायस्व। हौत्रपद्धतिः।

इति मन्त्रेण सहिरएयं भ्रोवमाज्यं पात्रीस्थं वर्हिष्यासन्नं तानूनकं समवसृश्य पुनर्मदन्तीरुपस्पृश्य—

(सोमाप्यायनम् ।)

ततः पूर्वेणाह्वनीयं परीत्य दक्षिणेन राजानं(२)परीत्य प्राङ्मुखस्ति ध्वन् राजानमाप्याययन्ते ।

(१) "ते व पड्भुत्वाप्याययन्ती" (श० झा० ३।४।३।१७ )ति श्रुतौ के पुनस्ते पट् ? ये केचिदिति प्राप्ते—"पड्वा ऋतवः ऋतव एदैतद्भुत्वाऽऽप्याययन्ती" (श० झा० ३।४।३।१७ )ति वाक्यशेपादृत्तसंस्तुतास्त "दृसन्त आग्नीध्रो, ध्रोष्माऽध्वर्धुवर्षा उद्गाता शरद् ब्रह्मा हेमन्तो होता" (श० झा० ११।२।७।३२) इत्येते पञ्चर्त्विजः शाखान्तराच पष्टो यजमानो अवति ।

"अथ मदन्तोरुपस्पृश्य राजानमाप्याययन्ती" ( श० व० ३।४।३।११ )ति श्रुतेर्यावन्तः सोममाप्याययन्ति ते सर्वे प्रथमं मदन्तीः स्पृष्ट्वा ततः सोमं स्पृशेयुः' तथा "त आप्याययन्ती" ( श० व्रा० ३।४।३।१८ )ति श्रुतत्वात् । "विसंस्य राजानं सिह्र्रिण्यः पाणिभिराप्याययन्ती" ( ११।१।११ ) त्यापस्तम्वः । अतो मदन्ती- स्पस्पृश्यानामिकायां हिरण्यवन्यनं कर्तव्यं ततः सामाप्यायनं विसंस्य सोममिति । एव- मन्येषु सुत्रेष्विप पठितमस्ति ।

अनेकयजमानके त्वेक एवाप्यायते परार्थत्वात्। आप्यायनं चात्रालम्भनमात्रं न सो-

मप्रक्षेपः नियतपरिमाणत्वात् ।
( १ ) अत्र ( सर्वेत्र वा ) राजासन्दीमग्रेणैवःमार्गः। तथा च बौधायनः-"मा राजाने चाहवनीयं चान्तरेण कश्चन सञ्चाराण दिति ।

91

तप

गाद

थम

तमी

मना

तन्

**नरुप** 

निभ

र्ववदेव

देति।

पत्न्य

हमेण।

ER

#### आध्वयंवपद्धतिः।

सोमालम्भनमात्रेणैतदाप्यायनम्(१)।

"ॐ अर्ठ०शुरर्ठ०शुष्टे देव सोमाप्यायतामिन्द्रायैकधनविदे ।

आ तुभ्यमिन्द्रः प्यायतामा त्वमिन्द्राय प्यायस्व ।

आप्याययास्मान्त्सखीन्त्सन्या मेधया स्वस्ति ते देव सोम सुत्या

मशीय"(२) ( ५।७ )।

औद्रात्रपद्धतिः।

आप्याययास्मान्त्सखीन्त्सन्या मेधया स्वस्ति ते देव सोम सुत्या मुद्रचमशीये"ति।

(सोमपश्चिरणम्।)

न साक्षान्स्पर्शः। पुनरप उपस्पृश्य उद्गातारः प्रस्तरस्योपरि दक्षिणान् पूर्वेष पाणीनुत्तानान्कस्या सञ्यानीचैः कृत्वा निन्हुवीरन् । 'एष्टा रायः एष्टा स्वर हौत्रपद्धतिः।

"ॐ अंगुरंगुष्टे देव सोमाप्यायतामिन्द्रायैकघनचिदे । आ तुभ्यमिन्द्र त्वमिन्द्राय प्यायस्वाप्याययास्मान्सखीन्सन्या स्वस्ति ते देव सोम सुत्यामुद्रचमशीयण इत्याप्यायनम्।

ततः "ॐ यमादित्या अंग्रमाप्याययन्ति यमचितिमक्षितयः पिवन्ति। तेन नो राजा वरुणो बृहस्पतिराप्याययन्तु भुवनस्य गोपाः"। इत्यरांस्य भिमृशेयः। अप उपस्पृश्य -

(१) जपा-नुमन्त्रणा-भिमन्त्रणा-प्यायनो-प्रधानस्थलानि-जपस्चारणं विद्यात्कत्वर्थमपि तद्ववेत् । अर्थतः कार्येलाभश्चेद्धं एव क्रतोर्भवेत्॥ मन्त्रमुद्धारयन्नेव मन्त्रार्थत्वेन संस्मरेत्। शेषिणं तन्मना भूत्वा स्यादेतदनुमन्त्रणम् ॥ एतदेवाभिमन्त्रस्य लक्षणं चेक्षणाधिकम् । अद्भिः संस्पर्भमाधिक्यात्तदेवाप्यायनं स्मृतम् ॥ उपस्थानं तदेव स्यात्प्रणतिस्थानसंयुतणमिति ।

(२) अप्तिष्टुदादिषु (तां० बा०।१७।७।५ का० श्रो० २२।४।३१) चास्य मन्त्रस्य विव वां देव रिणामः—"अर्डे॰ ग्रुस्टे॰ग्रुष्टे देव सोमाप्यायतामप्तय एकधनविदे । आ तुभ्यमिः प्या यतामा त्वमप्रये प्यायस्वे"ति । इन्द्रस्तुति (का० श्रौ० २२।९।३) यथाश्रुत एव । सूर्यः पाणी स्तुति "सुर्यायंकधनविदे । आ तुभ्यं सूर्यः प्यायतामा त्वं सूर्याय प्यायस्वे "ति । वैश्वदेव स्तुति "विश्वेभ्या द्वेभ्य एकधनविज्ञयः।आ तुभ्यं विश्वेदेवाः प्यायन्तामा त्वं विश्वेभ्यो हिन्त देवेभ्यः प्यायस्वे "ति ।

सुत्यानेकत्वे "सुत्ये अज्ञीय सुत्या अज्ञीयेणस्येवसूह इति शाङ्खायनभाष्ये(शां०श्रीः (।८।३।२३२ पत्रे )।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

तान

भ्या

गत्व रेण

वाम नं न

नपर

भ्या

फलच सोमव

प्ययत

वर्तन्त

आध्वयंवपद्धतिः। ( निद्ववविधि: । )

उदकोपस्पर्शः(१) । प्रत्येत्य प्रस्तरे निद्वुवत उत्तानहस्ता द्वाणी-ताना वेष्टा राय इति।

"ॐ पष्टा रायः प्रैषे भगाय ऋतमतवादिभ्यो नमो द्यावापृथिवो भ्याम" (५1७)।

अत्र यजमानः स्वसञ्चरेण उत्तरतः प्रत्येत्य पूर्वेणाहवनीयं दक्षिणं गत्वा सोममाध्याय्य प्रत्येत्य अपः स्पृष्टा प्रस्तरे निह्नवं कृत्वा स्वसञ्च-त्या रेण स्वस्थानं गच्छेत्।

एवमेव ब्रह्मणोऽप्याहवनीयं परेण सञ्चर इति पक्षे, पूर्वेणेति पत्ते— पूर्वेणैवोत्तरतो गत्वा प्रत्येत्याप्याय्य पुनः प्रत्येत्य निह्नवं कृत्वा तथैव स्वस्थानं गच्छेत्।

इतरेषां पूर्वेणाग्निं।दक्षिणतो गरवाप्याय्य प्रत्येश्य निह्नवः। (२)ध्यहनपरिध्यक्षने कृत्वैके तानूनप्त्रादि कुर्वन्ति । औद्रात्रपद्धति।

वामानि प्रषे भगायर्त्तमृतवादिभ्यो नमो दिवे नमः पृथिव्याः इति। निह्नव-नं नाम द्यावापृथिक्योर्नमस्कारः ।

> हौत्रपद्धतिः । ( निह्नवविधिः ।

ततः दक्षिणोत्तानान्पाणीनप्रस्तरे निधाय निन्हुवते(३) सन्योत्ताना-नपराह्ने।

''ॐ पृष्टा रायः प्रेषे भगाय ऋतसृतवादिभ्यो नमो द्यावापृथिवी-भ्याम्" । इति । आप्यायनप्रभृत्युपद्युपसदि संस्थितायाम् ।

न्यपोधश्चेत्तदा तस्याप्याप्यायनमात्रं तृष्णीं तस्यानिन्दार्थत्वेन मनत्रस्याप्राप्तेः।अथवा फलचमसस्य यजमानचमससाध्ययागसाधन ( जै०३।९१४७-९१) त्वात्सोपीन्द्रार्थी भवति सोमवत्। अस्मिन्पक्षे-"आर्ठे॰ ग्रुरर्ठ॰ ग्रुर्वा देवौ सोमन्यप्रोधावाप्यायतामा युवाभ्यामिन्द्रः ष्ययतामा युवामिन्द्राय प्यायेथाम्। आप्यायतमस्मान्त्सखीन्त्सन्या मेधया स्वस्ति वि वां देवौ सोमन्यपोधौ सुत्या" मित्यूहो भवति । युक्तोऽयं पक्षः ।

(१) शाखान्तरात् । तथाहि मानवे—"यत्राज्येभ्योऽिशजानमुपचरेयुः प्रक्षालयेरन्

सूर्य पाणीन् राज्ञो वाघ्याज्यानी" ( २।२।१।१० )ति ।

(२) आतिथ्याया इडान्तत्वेऽपि व्यूहनपरिध्यक्षनादीनि संस्कारकर्माणि प्रव-मंभी हैन्त एव संस्कारत्वात् । प्रतिपत्तिकर्माण्यपि प्रणीताविमोक-राक्षसभागादीान प्र वर्तन्त एव ।

(३) राजानं दक्षिणेन परोत्याहवनीयं पूर्वेणागत्य विद्यामासन्ने । प्रस्तरे वामहस्तं

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

त्या

णान रष्टाः

नेन्द्रः घया

न्त । i€a-

प्या'

सरेव ।

0 था

## अग्रिष्टोमपद्धतौ-

七章

आध्वर्यवपद्धतिः।

ब्रह्मोद्गातृहोत्रध्वर्युप्रतिप्रस्थातृयजमानाः क्रमेगेति सम्प्रदायः। ग्रीत्पञ्चम इति कर्कः।

( त्रातिथ्यापरिसमापनम् । )

तत आतिथ्या(परि)समापनम् । भागपरिहरणम् । अश्चिसम्मार्गः षाग्निसम्मागी।

व्यृहने-विण्णोरुज्जितिम्० ( २।१५ ) विष्णुस्तमपनुदन्तु (२।१५) अभ्युद्य जुह्वा परिध्यञ्जनम् । स्क्वाकप्रैपः(१)।

( प्रस्तराञ्जनादिकम् । )

समुरु पुष्य (२)प्रस्तरमङ्क्त्वा विश्वत्यो परिधींश्चादायाह 'अग्नीत्म दन्त्यापा३' इति 'मदन्ती श्यय्रीत ।

अध्ययुर्मस्तामिति नीचेईत्वा ताभिरेहीति ब्रुवन्नध्यध्याहवनीयं प्रस रपरिधिविधृतीईत्वा अन्नीदानीतासिः मद्नतीमिरभ्युद्यान्नीन्न प्रयच्छि याः निधानाय (३)स सुगुप्ते स्थापयति ।

अध्ययोश्चिक्षच्या इत्यातमालम्भः ( आत्मसंस्कारत्वात् )। उदकोष

स्युट्जं दक्षिणं चोत्तानं कृत्वा व्ह्यादयो िह्नुवते। ब्रह्मयजमानौ दक्षिणस्थितावेव न सं माप्यायनिह्नवी करुतः किन्तु यथासञ्चरमागत्याहवनीयं पूर्वेण परीत्य सोमाप्यायनः त्वात्तथेव प्रत्यागत्य प्रस्तरे निह्नवं कृत्वा ततो यथागतं गत्वा स्वस्थाने उपविशतः।

(१) प्रस्तरप्रक्षेपाभावान्न तत्प्रंपः । सूक्तवाकोऽप्यत्र न मीमांसायां नतीयद्वितीं त्या विचारितत्वादिति रामवाजपीयनः।

(२) प्रस्तरं समुद्गृद्ध "सञ्जानाथा" ( शु॰ य॰ सं॰ २।१६) मित्यनेन प्रकृति बदादाय जुह्वादिषु प्रकृतिवदे (२।१६) वाक्त्वा परिधींख चकाराद्विष्टती चादाय तूप्णीरे व सर्वान परिधीन् विष्टती च हस्तेन गृहीत्वा" अग्नीन्मदन्त्यापा३"इत्यग्नीधं ब्रूयात् अत्र "अनुदात्तं प्रश्नान्ताभिपूजितयां" ( पा० ८।२।१०० )रिर्गत प्छतिः।

(३) ततोऽग्नीदेव प्रेपितस्तत्प्रस्तरादित्रिकं सुगुप्ते स्थाने स्थापयेद्यत्नेन । न्नीपोमीयपर्यन्तं तस्य प्रयोजनत्वात् । "ताभिरेहीत्युपयुपर्यग्निमतिहरति स यन्नानुपर रत्येतेन द्यत कञ्जान्यहानि प्रचरिष्यन्भवत्यथ यदुपर्श्युपर्याग्नमतिहरति तदेवास्याः प्रहतभाजनं भवति तमशीये प्रयच्छति तमरनीन्निद्धाती" ( श० मा० ३।४।३।२१

शाखान्तरे "यदातिथ्यायां वहिंस्तृणाति तदुपसर्दा तद्भीषोमीयस्यचे" ति बि साधारण्येन प्रस्तरसाधारण्यमनुबद्दति "तदेवास्यानुप्रहृतभाजनं भवतीणत्यर्थान्तरेण <sup>दङ्ग</sup> नुप्रहरणमनुगृहन्न द्वप्रदानार्थानां प्रतियत्तिरन्तापच्छिनेष्वपि भवत्येवेति दर्शयति तं प्रस्तरमग्नीये प्रयच्छति तं प्रस्तरमर्थान्नदुधात्युपसद्र्थम् ।

आयर्वणसूत्रे—आग्नीध्रस्ता कुशेरदानयति ता उपस्पृश्य सोममाप्याययन्तीति

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

हाग

स्प: पसे

प्रश्

न्नाह

स्ति

कुय वह

इद

सर्वर

यारि त्प्रह

"ज्य

एव य ए त्वम

नाम गान

आध्वर्यवपद्धतिः।

ह्पर्शः । स्र अवाहुतिः । धुरि निधानम् । पिष्टलेपाहुतिः । वेदविमोकः। पद्मे योक्रस्य । आवेदेस्तरणम् । न वर्हिहोमः ( स्तृतैव वेदिः स्यात् ) । प्रगीताविसोकः । राक्षसभागः । भागावेक्षणप्राहाने । (१)इत्यातिथ्या ।

( सुत्रह्मग्याह्वानादिकम् । )

गर्दे

(4)

तीनम

प्रस्त

ायन

ति बरि

र्भयति।

1:1

ततः सुब्रह्मगयाह्वानम् । अध्वर्युः ज्ञालायाः पूर्वद्वारे उपविश्य सुब्र-ह्मएयां च (-)धेष्यति सुब्रह्मएये सुब्रह्मएयामाह्नयेति ।

सुब्रह्मण्यः पूर्वद्वारस्य दक्षिणद्वारवाहोः पुरस्तादन्तर्वेदिदेशे तिष्ठ-न्नाह्वयति, तं पत्नीयजमानाचन्वारभेयाताम ।

औद्वात्रपद्धतिः।

#### ( सुब्रह्मस्याह्वानम् । )

अथ सुब्रह्मएयाह्वानम् । तत्राध्वर्युप्रैपानन्तरं सुब्रह्मएयः पत्नीशाला-च्छा याः पूर्वद्वारस्य दक्षिणस्थूणायाः पुरस्तात्सोमिकवेद्यन्तःप्रदेशे प्राङ्मख-स्तिष्टन् यजमानेन पत्न्या चान्वारच्यो मध्यमस्वरेण सुब्रह्मण्याह्वानं कोए कुर्यात्। ब्रह्मा च दक्षिणतस्तिष्टेत्। सुब्रह्मएय थाह—सुब्रह्मण्योमिति व्रह्मश्रीसाझः आदित्य ऋषिः सम्पात् छन्दः इन्द्रो देवता 'ब्रह्म च वा न से इदमग्रे सुब्रह्मचास्ता भिति विधायकबाह्मणं ज्योतिष्टोमे विनियोगः।

तथा च कात्यायनः "तर्ङ्गमितरत्समभिन्याहारप्रकरणाभ्यां यजतयधाफल्युकास्त-न्तरेण देङ्ग" (१।२।३-४) मिति।

<sup>(</sup>१) दीक्षणीया-प्रायणीया-तिथ्या-ग्नीपोमोयादीनिध्पिञ्चयागान्सोमयागं च प्रक्र-पद्विती त्याम्नायते—"स्वर्गकामो ज्यातिष्टामेन यजेते"(आ०श्रो०१०।२।१)ति। तत्र चिन्त्यते कि सर्वयागानां फलसम्बन्धेन प्राधान्यमुत सामयागस्यैवेतरेषां तदङ्गत्वमिति। तत्र आगने-प्रकृति यादिपक्षपातिदर्शपूर्णमासनामवज्यातिष्टोमनामनः सोमपक्षपाते हेत्वभावेनराजसूयनामव-नुष्णीरे त्यक्रतसर्वयागसाधारणत्वातः, सोमसमानानां दीक्षणीयातिष्यागनीपोमीयानामन्यस्ति सुरुवत्वमिति पूर्वः पक्षः । सोमयागपक्षपाते हेतुपद्मावात्र दीक्षणीयादीनां 'सुरुवत्वम् । ब्र्यात "ज्योतींपि स्तामा यस्य यज्ञस्य सोऽयं ज्योतिष्टामः" इति तद्वयूत्पत्तिः । अत । । <sup>इ एव</sup> ब्राह्मणम् "त्रिवृत्पञ्चदशः, सप्तदशः, एकविशः, एतानि वाव तानि ज्योर्तीचि य पुतस्य स्तोमाः" (तै० ब्रा० १।५।११) इति । स्तोमानां ज्योतिष्टं यज्ञप्रकाशकः शनुप्र त्वम् । न चेष्टयः पशवो वा त्रिवृदादिस्तोमयुक्ताः प्रतिभासन्ते । तस्मात्-ज्योतिष्टोम-ास्यान नाम्ना सोमयागानामेव फलसम्बन्यावगमादफला इष्टिपशको न मुख्या इति सोमया-3122 गानामेव प्राधान्यमितरेपामङ्गत्वमिति (पूर्वार थ।४।१२) राद्धान्तः।

<sup>(</sup>२) अत्र सुत्र ग्रण्याप्रैवः आगन्तुःवात् "प्राकृतं च विकृता" (काः श्रौ० १।९।४) विति न्यायाच । एतच्च सुब्रह्मण्याह्वानं शालायाः पुरस्ताद्नतवेदिदेशे पत्नीयजमानयो-तीति (न्वारब्ध्योभवतीति छन्दोगसूत्रे लाट्यायनः १, ३, १,।

अग्निष्टामपद्धती--

प्रवग

ज्ञान

त्रापि

प्रचय

प्रवस्य र्याथा

इयस्

भवि

वाक्र

( হা

मार्ड

दिण्डे

केवर (क

त्यने

त्रस्ट

₹: तथ

जपे

मव

EL

## भाष्ययंवपद्धतिः।

( यजमानस्य मन्त्रवाचनम् । )

आह्वानानन्तरं यजमानं मन्त्रान्वाचयित ते च यथा । ''सासि सुब्रह्मण्ये तस्यास्ते पृथिवी पादः। सासि सुब्रह्मएये तस्यास्तेऽन्तरिक्षं पादः । सासि सुब्रह्मएये तस्यास्ते द्यौः पादः। सासि सुब्रह्मएये तस्यास्ते दिशः पादः। परोरजास्ते पश्चमः पादः।

सा न इषमूर्जं धुक्व । वीर्यमन्नाद्यं धेहि" ।

"सुब्रह्मण्योपह्मयस्वेति" द्रम्पती उक्त्वा यथागतं गच्छेतास् । इति च्यते

सुब्रह्मण्याह्वानं सर्वत्र ।

औद्रात्रपद्धतिः।

सुब्रह्मण्योम् । सुब्रह्मण्योम् । सुब्रह्मएयोमिन्द्रागच्छ, हरिव आगच्छ

मेधातिथेर्मेष, वृषणस्वस्य मेने ।

गौरावस्कन्दिने(,न्न)हल्यायै जार, कौशिक।ब्राह्मण, गौतम ब्रुवाण। उयहे सुत्यामागच्छ मघवन् ,देवा ब्रह्माण आगच्छतागच्छतागच्छत॥

#### ( यजमानस्य मन्त्रवाचनम् । )

एवं त्रिराहूय यजमानं वाचयति । सासि सुब्रह्मएये तस्यासे शेमे पृथिबी पाद इति हि । सासि सुब्रह्मएये तस्यास्तेऽन्तरिक्षं पाद गिव इति ब्र्हि सासि सुब्रह्मएये तस्यास्ते द्यौः पाद इति ब्र्हि । सासि वाप द्वात ब्राह सास सुब्रह्मएय तस्यास्त चाः पाद द्वात ब्राह । सास स्थि सुब्रह्मएये तस्यास्ते दिशः पाद दति ब्रूहि । परोरजस्ते पञ्चमः पार इति ब्रूहि। सा न इषमूर्जन्धु दवेति ब्रूहि । वीर्यमन्नाद्यं धेहीति ब्रूहोि तेना वृहि। एवं सप्तपद्यानि यजमानं वाचियत्वा अप उपस्पृशेत्। ततो यज प्रथा मानः 'सुत्रहाएयोपह्वयस्वे'त्युक्त 'उपहूत' इत्यनुक्षां दद्यात् । पत्न्यपि प्रथा 'सुब्रह्मण्योपह्मथस्वे'त्युक्त 'उपहूते'त्यनुक्षां दद्यात्। एतस्मिन् काले यज १०। मानः सुत्रह्मएयाय नारिकेलाद्युपहारं दद्यात्।

( सुब्रह्मस्यायाः स्वरनिरूपसम् ।

अथ सुब्रह्मएयायाः स्वर उच्यते । वचनान्येकादश सुब्रह्मएयाया न्या स्तत्रप्रथमद्वितीये चतुरत्तरे पञ्चमपष्ठे सप्तपञ्चेति दशमैकादशे(दश) नवेति वा वद् शेषाणि तस्याः स्वरे नियम उच्चस्यादेशो नीचमनादिष्टं प्रथमस्य सन षचनस्यान्त्यमुञ्चं द्वितीयेऽन्त्यवज्जै तृतीयान्त्यवज्जै तृतीये चतुर्थात्र

#### आध्वदंवपद्धतिः। ( प्रवर्ग्यप्रयोगः ।)

प्रवर्ग्योपसद् वतः। तत्र प्रवर्ग्यो विकल्पेन (१) प्रथमयज्ञे। करणपत्ते इत्थं

(१) "न प्रथमयज्ञ" (का०श्रौ० २६।७।५३) इत्युक्तत्वात्प्रथमयज्ञोऽप्रवर्ग्यः । प्रथमय-ज्ञान्देन प्रथमाहार उच्यते । तेनायमर्थः-अप्रवर्ये प्रथमाहारे उपस्देव वा भवति वा त-बापि प्रवर्थः। "ग्रीवा वै यज्ञस्योपसरः शिरः प्रवर्ग्यस्तस्माद्यदि प्रवर्ग्यवान् भवति प्रवर्ग्यण वचर्यायोपसन्ति प्रचरन्ती" (श० वा० ३।४।४।१) त्यादिश्चतेः। "तस्माचदि प्रवर्यवान्" = प्रवार्गाहैः ऋतुः स्यादिति । द्वितीयादिप्रयोगेऽवकावयस्य भवति । ततः प्रवार्येण प्रच-र्याधानन्तरं उपसद्धिश्वरन्ति । यदि त्वप्रवर्गार्हः ऋतुः स्यात्प्रथमाहारो वा, अनवका-इयस्य वा, ततः पाठकमादेवातिथ्यानन्तरमुपसद्धिश्चरन्तीति लस्यते, किमर्थे पुनरिद्मु-इति च्यते "प्रवर्र्येण प्रचर्याथोपसिद्धः प्रचरन्ती" ( श० ब्रा० ३।४।४।१) ति । उत्पत्यर्थं तावन्न भवति "तस्मादुषसिद्धर्यजत" ( श० व्रा० ३।४।४।५ ) इत्यस्योत्पत्तिवाक्यस्योत्पत्ति-वाक्यत्वात् । नापि क्रमार्थं "स यदैतदातिथ्येन प्रचरत्यथ प्रवर्ग्यंण चरिष्यनपुरोपसद" ( श० बा० १४।१।३।१ ) इति क्रमस्य सिद्धत्वात् । एवं तर्द्धनारभ्याधीतस्य प्रवर्गे-स्य ज्योतिष्टोमप्रकरणेऽयं पुनः पाठः कथं नाम प्रकरणेन ज्योतिष्टोमाङ्गं विज्ञायेतेति ।

मन च'स यहैतदातिष्येने श्त्यनेनेव वाक्येनान्तः कत्यन्छाने सिद्धे कमाज्ज्योतिष्टो मार् भविष्यति नार्थः पुनः पाटेन । नैतद्वम् । असति हास्मिन्पुनः पाठे सहस्रदक्षिणा-दिण्वेव क्रतुषु विशेषविहितः सन् प्रवर्ग्यः पुरोपसदः क्रियते न ज्योतिष्टोमे, एतस्मानु केवलज्योतिष्टोमप्रकरणे पुनः पाठादुपपन्नः प्रकृतेरप्यद्गभावः । "प्रवर्ग्यापसदावत" हत॥ (का० श्रौ० ८।२।१४) इति सूत्रस्याप्येतदेव प्रयोजनं "उपसदा चरिष्यंश्ररिष्यन्नि-त्यने"नैवाचसरविधानसिद्धेः प्रथमाहारश्च विकल्पेनाग्निष्टोमस्य भवति विकल्पेनातिरा-<mark>श्रस्यापि । तत्राप्यग्निष्टोमस्य प्रथमाहारपञ्जे प्रवर्ग्यस्य विकल्पः । 'तैत्तिरीयादीना''मग्नि-</mark> यासं होमे प्रवृणक्ती" (आप० श्रौ०१०।१२।१०)ति पुनर्विधानमस्ति तद्यदि तावद् द्वितीयादिप्रयो-पाद गविषयं कल्प्यते ततः प्रतिपेशासोबात्प्रवैवचोनैव सिद्धेविधानान्यस्य भवति तस्मादा-सासि वप्रयोगिविषयमेवैतत्प्रतिषिद्धपतिप्रसर्वार्थं तेनारिनष्टोमप्रथमप्रयोगे विकल्पः स च व्यव-स्थितो वचनान्तरवशात । तथा हि श्र्यते "कासं तु योऽन्चानः श्रोत्रियः स्यात्तस्य : पार प्रवृष्ण्यादि" (गो॰ बा॰ उ॰ २१६ ) (को॰ बा॰ ८१३) ( आप॰ औ॰ १११२।१० ) ति । महोति तेनाग्निष्टोमप्रथमप्रयोगेऽन चानस्य नित्यं प्रयोगः । अन्येषां नित्यमप्रयोगः । अतिरात्र-यज प्रथमाहारे तु सर्वपामप्रयोग एव प्रतिप्रसवाभावात् । विहितश्चातिरात्रस्यापि पाक्षिकः त्न्यपि प्रथमाहारः शाखान्तरे । "तस्मात्प्रथमं यजमानोऽतिरात्रेण यजेते" (आप० श्री० यज १०।२।४) ति। केचित्त्वतिरात्रे निषेधः प्रतिप्रसवाभावाद्शिष्टोमे विधिरित्येवं विकल्पमा-हुः। शाह्वायनेऽपि—"अप्रवर्ग्यः प्रथयज्ञो विकल्पः श्रोत्रियस्ये" ( ५।१।९।१—२ )ति । तथा-"सहसे प्रवृञ्ज्यात्, सर्ववेदसे प्रवृञ्ज्यात्, विश्वजिति सर्वपृष्ठे प्रवृञ्ज्यात्, वा-जपेये राजसूरे प्रवृञ्ज्यात्, सत्रे प्रवृञ्ज्यात्सर्वे वे सत्रर्ठः सर्वमेष एतान्यस्य प्रवर्जना-पाया न्यतो नान्यत्रेण (श० बा० १४।२।२।४७) ति श्रूयते । अंशुप्रहे प्येवंविधैव श्रुतिरस्ति "स नवेति वा एष न सबस्यैव गृहीतव्यः, सहस्रे गृहीतव्यः (श० ब्रा० श्रा६।१११४-१५) इत्यादि । तत्र हि सुत्रितम्—''सत्र-सहस्र-सर्ववेदस-वाजपेय-राजस्य-विश्वजित्-सर्वपृष्टेषु ग्रहण-ामस्य मवकाश्यश्चेत्र (का० श्रौ० १२।५।१३ ) इति । एवमत्रापि कतंन्यं सत्रसहस्रादिषु र्थात्म

अग्नि० १२

96

ाच्छ

अग्निष्टोमपद्धतौ-

20

आध्वयंवपद्धतिः।

प्रयोगः । उपसदा चरिष्यंश्चरिष्यन्प्रवर्ग्यंण चरति सप्रवर्ग्यं(१)ऽपिहित्र प्रवर्गचरणम् । पत्न्यदर्शनमननृक्तिभिश्च यावदुक्तम् । शान्तिकरणमा न्तयोः । तश्च ऋचं वाचमित्यध्यायपाठः ।

औद्रात्रपद्धतिः।

श्रोत्र

भृति वचनादादावुच्चे हे प्रागृदशमादशमे चतुर्थपञ्चमपष्टानि प्रथमः तीमे षष्ठसप्तमे चैकादशे वचनानामादावन्ते च त्रिरुक्तमागच्छतेत्येत वदन्ते तत्रान्त्यस्य पूर्वयोरेकीभावित्वान्नीचमुची भवतीति ।

( अथ प्रवर्ग्यः । )

अथ प्रवर्ग्यकर्मोच्यते । तत्र प्रस्ताता अध्वर्धुणा प्रेषितः पूर्ववत्पश्च द्गार्हपत्यस्यापविश्य प्रवर्ग्यसामानि गायेत्। हौत्रपद्धतिः।

( अथ घर्मः )

अप्रवर्ग्यः प्रथमयक्षो विकल्पः श्रोत्रियस्य । ततो होतोध्वर्युवेदोर ( य० सं० ३६।१-२४ ) ऋचं वाचिमत्यध्यायं ज्ञान्त्यर्थं पठित ।

प्रवृञ्ज्यादवकाश्यश्चेदिति । तेनायमर्थः-अवकाश्यश्चेद्यजमानस्तदा सत्रादिषु क्रयांग्रान्यत्रेति । श्री अनन्तयाज्ञिकास्त्वेवमाहुः—अवकाश्यस्य कतुमात्रे प्रयोगवर्जिते प्रवर्ग्यः अनवकाश्यस्य पुनः सत्र-सहस्रादावेव नान्यक्रताविति आपस्तम्बः—"अप्तिष्टोमे प्रवृणक्ति, नोक्थ्ये प्रवृञ्ज्यात्, विखजिति सर्वेष्ट्षे प्र णक्ती" (१९।१२।१०-१२) ति । तथा च प्रवग्यंण प्रचर्योपसदा चरत्येतद्वा विपरीतं प्रथमयज्ञे प्रवृञ्ज्यात्प्रवृञ्ज्याद् दुर्वाह्मणस्य ब्रह्मवर्चेसकामस्येत्येके । योऽनूचानः श्लोत्रि स्तस्य प्रवृञ्ज्यादिगति वहवृचवाह्मणम् ( को० वा० ८।३)"मिति । प्रथमयज्ञे ऽतिरात्र तिषेधः "अग्निष्टोमे प्रवणक्ती"ति श्रुतेः । दुर्बोह्मणस्तु-

वेदो वेदिश्च विच्छिन्नावुभौ यस्य त्रिपुरुषम् । दुर्बाह्मणः स विज्ञेयः पुनर्भंतनयोऽपि च ॥ न सोमं पीतवान्यस्य पिता वापि पितामहः। दुर्बाह्मणं समाचष्टे कर्कः शाखान्तरश्रतेः॥ पक्षमङ्गीकरोत्येनं मन्त्रब्राह्मणभाष्यकृत् ।

(त्रि॰ मं॰ १।१३४-१३६) इति । अनुचानः प्रवचने साङ्गेऽधीती (अ॰ ब २।७१०) ति कोपः।

अत्र मोमांसा-न प्रवृञ्ज्यादाद्ययज्ञे कता सोऽनुष्ठितावृत । प्रतिपेधः कतौ युक्त उक्ताद्यस्याऽऽद्ययज्ञ्ता । प्रवृणक्त्युपसद्भयः प्रागिति वाक्यात्क्रतौ विधेः ॥ आधप्रयोगे प्राथम्यान्निषेधः कचिरेव सः।

्र(न्या० मा० ३।३।१७) इति । विस्तृतिस्त्वत्र शावरमाष्यशास्त्रदीपिकादौ द्रष्टम् (१) "अपिहितद्वारे" इति शाखान्तरात्।

#### धवर्ग्यप्रयोगः।

आध्वयंवपद्धतिः।

(शान्तिपाउ: 1)

🕉 ऋचं व्वाचम्प्रपद्ये मनो यद्धः प्प्रपद्ये सामप्प्राणम्प्रपद्ये चक्षः श्रोत्रम्प्रपद्ये।

व्वागोज÷ सहौजो मयि प्राणापानौ (३६।१) ॥

यनमे छिद्रश्रुषा हृद्यस्य मनसो व्वाति तृरण्यमृहस्पितिममे तहधात।

शक्तो भवत भुवनस्य यस्प्पतिः (३६।२)॥

भूभुंबः स्वः तत्सवितुःर्वरेग्यम्भगो देवस्य धीमहि ।

धियो या नः प्रचोदपात (३६।३)॥

कया निश्चन्नऽआभुवद्ती सदानृधः सखा।

कया शचिष्ठ्ठया ब्वृता (३६।४)॥

कस्त्वा सत्यो मदानां मर्ठ ०हिष्ठा मत्सदन्यसः ।

द्रढा चिदारुजे व्वसु (३६१५)॥

अभी खु णः सखीनामविता जरितृणाम्।

शतस्भवा स्यृतिभिः (३६।६)॥

कया त्वन्नऽऊत्याभिप्रमन्द्से व्वृषन्।

कया स्तोत्भ्य आभर (३६।७)॥

इन्द्रो व्विश्वस्य राजति।

शक्तोऽअस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे (३८।=)॥

शको मित्रः शं व्वरुणः शको भवत्वय्येमा ।

शंत्र ८इन्द्रो यृहष्पतिः शत्रो ब्विष्ब्युरु हक्रमः (३६।६)॥

शको व्यातः पवता शक्त स्तपतु सूर्यः।

शन्नः कनिक्रद्देवः पर्ज्जन्यो अभिवर्षतु (३६।१०)॥

अहानि शम्भवन्तु नः शर्ड० राच्चीः प्यतिधीयताम्।

शन्नऽइन्द्राग्नी भवतामवोभिः शन्नऽइन्द्रावरुणा रातहब्ब्या ।

शन्नऽइन्द्रापूषणा व्वाजसातौ शमिन्द्रासोमा सुविताय शंच्योः(३६।११)॥

शन्नो देवीरभिष्ट्यऽआपो भवन्तु पीतये।

शंख्योरभिस्रवन्तु नः (३६।१२)॥

स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी।

यञ्छा नः शम्मे सप्प्रथाः (३६।१३) ॥

यापो हि ष्टा मयोभुवस्तानऽऊर्जे द्धातन।

महे रणाय चक्षसे (३६।१४)॥

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

मार

यमत त्येत

ध्रम

दोर

प्रव प्रथा

विति हे प्र

परीतं श्रोत्रि

तरात्र

10 4

22

आध्वयंवपद्धतिः।

यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः। उरातीरिव मातरः (३६।१५) ॥ तस्म्माऽअरङ्गमामवो यस्य त्त्रयाय जिन्न्वथ । आपो जनयथा च नः (३६।१६) ॥

द्यौः शान्तिरन्तिरिक्षर्ठं० शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोष

धयः ज्ञान्तिः। <del>ब्वनस्पतयः शान्तिर्विवश्र्वेदेवाः शान्तिर्व्वद्वशान्तिः सर्व्वर्ठ० शान्ति</del>

शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि (३६।१७)॥

दूते दूरं॰ ह मा मिञ्रस्य मा चक्षुषा सन्वीणि भूतानि समीक्षन्ताम् मित्रस्याहञ्जक्षुषा सन्वाणि भूतानि समीचे । मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे (३६।१८)॥

दूते दूर्ठ ० हमा ज्योक्ते सन्द्रशि जीव्व्यासङ्ज्योक्ते सन्द्रशि जी क्वासम् (३६।१६)॥

नमस्ते हरसे शोचिषे नमस्तेऽअस्त्वर्चिषे।

अन्न्याँस्तेऽअस्ममत्तपन्तु हेतयः पावकोऽअस्ममन्भ्यर्ठ ० शिवो भव(३६।२०

नमस्तेऽअस्तु व्विद्युते नमस्ते स्तनयित्नवे । नमस्ते भगवन्नस्तु यतः स्वः समीहसे (३६।२१)॥

यतो यतः समीहसे ततो नोऽअभयङ्गुरु ।

शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुद्भयः (३६।२२)॥

सुमित्रिया नऽआपऽओषधयः सन्तु ।

दुम्मिञ्जियास्तस्मै सन्तु योऽस्मान्द्द्वेष्टि यञ्च व्वयन्द्द्रिष्माः (३६।२३

तचक्षुर्देवहितम्पुरस्ताच्छुकमुच्चरत् । पश्येम शरदः रातक्षीवेम शरदः रातर्द० श्रुणयाम शरदः रातम्प्रब्ब वाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतम्भूयश्च शरदः शतात् (२६।२४

( ब्रह्मोपवेशनपरिस्तरगो )

ब्रह्मा दक्षिणेन दक्षिणाग्नि वापरेण घर्में (१)समन्त्रमास्ते ।

(१) अत्र शाह्यायनश्रौतकल्पे विशेषः। "कर्मादौ देशपृथक्त्वे च" ( ४।७।७ इति । अस्यार्थः-इप्टिपशुबन्धेषु सोमे च यो यः कर्मादिर्यच देशपृथक्त्वमेकस्यैव कर्मण देशभेदेनातुष्टानं तत्र आसनसंस्कार उपवेशनं जपश्चेति अवति । अत्र कारिकाः—

. 1

आसनस्य च संस्कार आसनं च यथोदितम् । कर्मादौ देशभेरे च तदेवेदं प्रपञ्च्यते ॥ १॥ सादयं चेति च शब्देन सादयस्याप्यासनस्य च। साहचर्ये सुयज्ञन सर्वेत्र प्रतिपादितम्॥२॥

#### प्रवर्ग्यप्रयोगः ।

63

रोष

ताम्

ान्ति

जी

दे।२०

।२३

म्ब्रह्म दे।२४

कर्मण

आध्वयंवपद्धतिः। आवृत्तेनैव मन्त्रेण होमे याज्यान्सवर्जिते। सर्वश्रासनसंस्कारः कात्यायनमतं यथा ॥ ३॥ इष्टितन्त्रे पशोस्तन्त्रे यास्तासां नैतदिष्यते । सर्वत्र श्रत्यन्तरनिदर्शनात् ॥ ४ ॥ न दुर्याद् गाईपत्यस्य आधानेऽथेतरस्य तु । इध्मेनेव सहासीत दक्षिणाग्नेन विद्यते॥ ९॥ पूर्वेद्यः पुनराधेये कालभेदात्प्रकीत्तितः । शेषमाधानवज् ज्ञेयं विशेषो नानयोर्यतः॥ ६॥ चातुर्मास्येषु यो वाच्या विशेषः स इहोच्यते । प्राक्ततेषूच्यमानस्तु वैकृतेष्वातिदेशिकः॥ ७॥ आ विमोकात्प्रणीतानां कृतः सान्तपनीयकः। न कार्यो गृहमेधीये पूर्णदवं तथैव च ॥ ८ ॥ पित्र्यायामादितो वेदेः क्रियायामग्निसंचरे । विपर्यये च कर्तव्यस्व्यम्बकेष्वपरस्त्या ॥ ९॥ उखासम्भरणे इवस्रे करणे धूपपाकयोः । अच्छद्ने सहोद्वापे महावीरा उखासमाः ॥ १०॥ निर्ऋतिस्तम्बयज्ञुषोः सीरस्य च नियोजने । सोमक्रयादावासीत पदे देशे क्रयस्य च ॥ ११ ॥ परिधाने च शालायां तृष्णीमेव इतो यतः। चयने गाईपत्यस्य चितिप्रणयने तथा ॥ १२ ॥ चयनादौ पुरीपादौ कुम्भक्षेपे तु चेक्षते । प्रवर्गादी च सर्वत्र अनुव्रज्यासनं ततः॥ १३॥ अनिमित्तेऽपि कर्तव्यो यत्र रात्रिव्यंवायिका। आदो तन्तमनुबज्य घर्मात्सादे समुक्षणे ॥ १४ ॥ अग्निप्रणयने चैवमुक्तोऽप्रतिरथे यथा । वैश्वानरस्य शालायां मारुतानां च तन्त्रतः ॥ १५॥ पुनरन्वेत्य होमादौ देशभेदादिहासनम्। स्वासनस्थो हविधाने नम्यस्थे चेदनावृते ॥ १६ ॥ आदौ नोपरवाणां तु प्रविष्टो यदि नम्ययोः। आगारमासनस्यैक्याचुष्णोमेव सङ्घत्क्रिया ॥ १७ ॥ औदुम्वर्यास्तु संमाने संस्कारः स्यात्समन्त्रकः। आमीधीये घिष्ण्यकारे सदस्यपि सकृत्किया॥ १८॥ स्वस्थान एव संस्कारो मार्जालीयेऽथ तचये। एष एव विधिर्देष्टस्तुल्यत्वाद्देशभेदयोः ॥ १९ ॥ कृतो यद्यपि वेद्ययं व्यवधानात्पुनः क्रिया । अग्नेः सोमस्य नयने अग्नीधः शरणे पुनः ॥ २० ॥ स्वासने चासनं कृत्वा पशोरादौ पुनः क्रिया।

## अग्निष्टोमपद्धती—

28

आध्वर्यवपद्धतिः।

आहवनीयस्यैव वा परिस्तरणम्।

(पात्रासादनम्।)

याह

रप

बुध

उप

मरि

यथ

भव

रेफ

वष

इति

यज

सरि

सा

परिधर्म्यमीदुम्बरम् । मौञ्जं त्रिबृद्रज्ञव्यम् । वात्वजं विवानमास्
न्द्यौ(१)दुम्बर्या स्कन्धमात्र्याः (२)पूर्वेण गार्द्वपत्यं प्राचः कुशानास्तीर्थः
तेषु पात्रासादनं द्वन्द्वम्। उपयमनीं महावीरं परीशासौ पिन्वने रौहिणक्
पाले, रौहिणहवन्यौ च सुचावनुक्तीर्णे, (३)स्थूणामयूखं, धृष्टी, शतमान्
मुखप्रस्त्रवान्विकङ्कतशकलान्विर्द्वश्यति प्रादेशमात्रान्, सुषं, मुख्यः
वेदं, धिवत्राणि, परिधीश्च, (४)रज्जसन्दानमासन्दीं कृष्णाजिनमिन्नर्दे
सिकताः खरार्थास्त्रिषु शरावेष्वर्थवच्च पात्री पवित्रच्छेदनानि, पिष्ठ
उपवेषश्च, अग्निहोत्रहवणीर्थः श्वपसर्जनीपात्रमुद्वः पिष्टान्युपश्च
महावीरावौदुम्बरी समिच्च । वज्रो मौञ्जः, कूर्चः (इतरौ महावीरौ)
आज्यस्थाली प्रभूतमाज्यं चेति ।

अहतश्चेद्बिहिस्तन्त्रे योऽपि तन्नात्र वा यदि ॥ २१ ॥ ततः पशुपुरोहाशश्रपणे संनिधानतः । कुर्यात्पश्चिमरात्रे च शालायामेव चासनम् ॥ २२ ॥ भाज्यप्रहण आमीश्चे स्वदेशे च पुनस्ततः । कार्यो निवापः सोमस्य हविर्धाने तथास्तवे ॥ २३ ॥ सदः प्रविश्य कर्तव्यः सर्वेत्रैव प्रस्पेणे । होमे साद्यं सदा कुर्याद्व।ह्यृच्यस्याविरोधतः ॥ २४ ॥ मानसादौ च कर्तव्यो स्थवक्रे तृणं विना । हष्ट्यादौ सर्वहोमादौ पश्चादौ च प्रकीतितः ॥ २५ ॥

(१) आसर्न्सी प्रकृत्य "औदुम्बरी भवति । अठँ० सद्दृना भवति बाल्वजीभी रष्ट्र भिन्धुता भवती" (श० बा० १४। ११३।११११) ति श्रुतेः । 'परिधम्धैमौदुम्बरी (का० श्रो० २६।२१६)त्यनेनासन्बा अप्योदुम्बरीत्वे सिद्धे अरत्निमात्राङ्गीत्त्वलाम पुनरौदुम्बर्या इत्युक्तम् ।

(२) गाईपत्यं पूर्वण = गाईपत्यात्पूर्वस्यां दिश्यदूरे प्राचः = प्रागमान्कुशानास्तं द्वेदं पात्रासादनं = द्वाभ्यां द्वाभ्यां पात्राभ्यापात्राणामासादनं कर्तव्यमित्यर्थः । "अर्थे गाईपत्यं प्राचः कुशान्त्स्भंस्तीर्यं द्वेदं पात्राण्युपसादयत्युपयमनी' महावीरिमं (१ व्याः १४।११३।१)त्यादि श्चतेः ।

(३) गोवन्धनार्था स्थूणा । अजावन्धनार्थः शङ्कः कीलको मयूखः । वस्सवर्क म्धनार्थो च द्वौ मयूखौ शंकू भवत (१९१६।१४-१६) इत्यापस्तम्बः ।

(४) केचिदजाया अपि सन्दानमिच्छन्ति । एवं प्रतिप्रस्थाताऽजामि(कार्व्ह्रे १६।९।८)त्येव शब्देन तस्यापि लाभात् । अपरे तु प्रयोजनाभावान्नेच्छन्ति ।

#### प्रवर्ग्यप्रयोगः।

9

आध्वर्यवपद्धतिः।

तृष्णीं पवित्रकरणम् । समन्त्रं प्रोक्षणीः स्थंस्कृत्यो(१)ग्रम्योत्था षाद्द ब्रह्मन्ष्रचरिष्यामो होतर्घर्ममभिष्टुहि, प्रस्तोतः (२)सामानि गायेति । ( महावीरपोत्तर्णां त्रि: । )

ॐ प्रचरेति ब्रह्मानुज्ञातो यमाय त्वेति यहावीरं प्रोक्षति । हीत्रपद्धतिः।

ततो होताऽऽचम्थ पूर्वया द्वारा शालां प्रपद्य श्रासाद्यमानेषु महावीर रपात्रेषु उत्तरेण गत्वा खरस्य पश्चादुपविश्य "होतरभिष्टुही"ति प्रेपितः "ॐप्रचरे"ति ब्रह्मणेक्ते (३)मकारान्तप्रणवामेकैकामनवानमभिष्टौति मध्यमया बाचा ।

"ॐ ब्रह्म यज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचे। वेन आवः स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च वि वे।३म् ।

ब्रह्म यञ्चानं प्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचे। वेन आवः स बुध्न्या उपमा अस्य व्विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवो३म् ।

ब्रह्म यज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचे। व्वेन आवः स वुष्न्या उपमा अस्य व्विष्ठाः सतश्च यानिमसतश्च व्विवा३म्(४)।

इयं पित्रे राष्ट्रवेत्यर्गे प्रथमाय जनुषे भूम नेष्टास्तस्या पतं सुरुचं ह्वारमहां घमै श्रीणन्ति प्रथमस्य घासो३म् ।

अभित्यं देवं सवितारमोएयोः कविकतुमर्चामि सत्यसवं रत्नधाः मभि प्रियं मति कविम् ।

(१) संस्कृत्येत्युपदेशात्कुकै: कुशौ छित्वाऽग्निहोत्रहवण्यामपः कृत्वा सन्यहस्ते कृत्वा तासामुर्दिगर्नं प्रोक्षणं च कृत्वेत्येतावछभ्यते ।

(२) प्रस्तोतुः प्रैषः शाखान्तरात्।

(३) होता ब्रह्मणानुज्ञातो ब्रह्मयज्ञानिमत्याद्या एकोत्तरशतसङ्ख्याका ऋच अभिष्टौति मध्यमस्वरेणैकस्वर्येण । तास्वृक्षु पूर्वार्धर्चस्यान्तिमाक्षरेण सहोत्तरार्धर्चस्यादिमवर्णस्य यथान्यायं (सन्ध्यक्षराणां ताल्लस्थाने आ ३ इकारी भवतः, ओष्टस्थाने आ ३ उकारी भवतः, अन्यानि प्रकृत्याक्षराणि, एकारौकारौ च प्रगृद्धौ, याज्यानते, विसर्जनोयो रिफितो रेफमापद्यते, लुप्यतेऽरिफितः, अनुस्वारं मकारः, अन्यानि प्रकृत्या व्यक्षनानि औकारो वष्ट्कारे चतुर्मात्रः, पकाराचोत्तरोऽकारः, प्रकृत्या वोभौ, पूर्वो वा प्रकृत्या, प्रकृत्याकार इति जात्कुण्यः, वाईतराथन्तरं वषट् कुर्यात्पुरस्ताद्येष्ठंपुरस्वम्, उपरिष्टाच ये यजामहाद्देवतादेशनं सपुरोऽनुवाक्ये, सप्रेषे तु न विद्यते । शां० श्रौ० सुत्र १।२।४-२०) सन्धि कृत्वावसानं विनैकैकामृचं पटेत् । ऋगन्ते ऋगन्ते मकारान्तं प्रणवं कृत्वाऽव-सानं कुर्यात् ।

(४) "त्रिप्रमृतिष्वरगणेषु प्रथमोत्तमयोक्षिर्वचनमन्यत्र जपेस्य (शां०श्रौ० १।१।१८)

क्रयुक्तरत्र ब्रह्मयज्ञानमित्यस्यास्त्रिरावृत्तिः ।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

ासः तीर्य गक

माने मुख भेर्ड

पवि शया रौ

ो रहा म्बर्ग ।लाभ

नास्ती ''अप्रं '' ( **१** 

सवकी

ा० श्रे

अझिष्टीमपद्धती--

2,9

क्षाध्वर्यवपद्धतिः ।

(१)प्रतिमन्त्रं वा वाक्यभेदादुपविश्य "ॐ यमाय त्वा प्रोक्षामि "ॐ मखाय त्वा प्रोक्षामि" "ॐ सूर्यस्य त्वा तपसे प्रोक्षामि" ( शुः य० सं० ३७।१० )।

(स्थूगानिखननं त्वरयोर्निवपनं च)

परिघम्यं च तृष्णीं प्रोक्षति । नर्यशंस्ययोरन्तरा सपवित्रास्ता निद भाति। प्रतिष्रस्थाता पूर्वया द्वारा स्थूणा । यूखं निर्हत्य दक्षिणते। दक्षिण द्वारस्य पूर्वद्वार्यायाः स्थूणां तदुत्तरतो मयुखं निखनति होतुः सन्दर्शने(र गाईपत्याहवनीया उत्तरेण खरौ (३)निवपति तत्र पश्चिमखे पञ्च भूसंकारान् कृत्वा प्रथमहारावस्थाः सिकताः निवपति पूर्वस्मिन्सं तृम्निष्याभ्युच्य द्वितीयशरावस्थाः सिकतो निवपति दक्षिणते।ऽनुमि त्युच्छिष्टखरम् । अत्राप्युक्षिख्याभ्युत्त्य तृतीयशरावस्थाः सिकता निव पति पूर्वेणाह्वनीयर्ठः सम्राडासन्दीं पर्याहृत्य दक्षिणतः प्राचीमासाद्य राजासन्द्या उत्तरतः, कृष्णजिनमस्यामास्तृणाति तस्मिन्नभ्युपशये नि द्धाति महावीरौ चावच्छादयेद्वा, अन्यो वा परिघर्म्ययोजनसध्वय कालसम्तेः।

हौत्रपद्धतिः।

क्रध्वां यस्यामतिभां अदिद्यतत्सवीमनि हिरएयपाणिरमिमीत सुकत् (४)कपास्वो३म् ।

<sup>(</sup>१) भिन्नानि होतानि यमाय त्वेत्यादीनि त्रीणि वाक्यानि नैकमतो वाक्यभेदा त्प्रतिवाक्यं प्रोक्षणं युक्तम् । तथोक्तं शाङ्खायने "मनन्नपृथक्त्वात्कर्मपृथक्त्व (शश३४) मिति ।

<sup>(</sup>२) अन्त्राहापस्तम्बः—दक्षिणेन दक्षिणं द्वारं मेथीं निहन्ति होतुः समीक्षाण एव स्यैव द्वारस्य पुवस्यै द्वार्यायै दक्षिणतो वत्साय शङ्कमेतस्यैवापरस्यै द्वार्यायै दक्षिण तोऽजाया अभ्यन्तरमुत्तरतो वर्करायेति । (१९१६।१३—१६) अतस्स्यृणां गोबन्धनार्य द्वारं दक्षिणतो निखनति तस्यैव द्वारस्यापरद्वार्यो दक्षिणतोऽजाबन्धनार्थं मयुखमिति तदुत्तरतो वर्कराय शङ्क पूर्वेद्वार्या दक्षिणता वत्सस्य शङ्कमिति ।

<sup>(</sup>३) एको गाहँपात्यस्योत्तरतो अतिनमात्रात्परतः, अपर आहवनायस्योत्तरतः । त च गाईपत्यसमीपवर्तिनि खोरअग्निसंयोगात्पञ्च मुसंस्कारान्कृत्वा सिकतोपिकरणं कर्तव्यम अन्यत्र उद्धवावोक्षिते सिकतोपिकरणमित्येतावदेव। 'अथोत्तरतः सिकता उपकीष भवन्ती (श० ब्रा० १४।१।३।१४) ति । 'अथ खरे साद्यत्यमेन्यस्म (श० ब्रा १४।२।२।३० ) इत्यादिषु सिद्धवच्छ्रुतत्वाद्म खरनिवापः सुन्नितः ।

<sup>(</sup>४) स्तृपास्वरिति वा ( शां० श्रो० ९।९।११) पाटः ।

तामि" (शुः

निद इक्षिण (नि(२)

मन्खां ऽनुमि निव

साद्या ये नि सध्वया

सुकतु

क्यभेदा दृथक्त्व'

ताण एत दक्षिण स्थानार्थ विमिति

तः । तः कर्तव्यम् उपकीर्ण इा० व्राः ८० (१) पाणिनिञ्चाकरणे वादरत्नस् । न्यायञ्चाकरणाचार्यं मीमांसक शिरोमणि ए० सूर्यनारायणञ्चन्छेन विरचितम् । (तत्र च न्यास परिष्कारपरिशिष्ट मेदेन प्रकरण श्रयस् यत्र पञ्चन्यून सार्धशतसूत्रेषु १४५ महताटोपेन न्यासाविचारिताः तत्र प्रथमं प्रकरणं सुद्धितं प्रथमो थागः । [ न्या० वि १० ] ६० १--८

८० (२) पाणिनीव्याकरणे वादरत्नम् । द्वितीयोभागः ६० १-४ ८१ मणितकौद्धदी । [ हिन्दीभाषाटीकासहिता ] प्रथमापरीक्षापाट्यनिद्धांरितमणित-

संग्रहपुरूतकम् । [गणित विभागे १] ६० ०—६ ८२ छन्दः कौग्रुदी । [हिन्दीआषाटीकासहिता ] प्रथमापरीक्षापाट्यनिद्धारितछन्दः

संग्रहपुरतकम् । [ छन्दोविभागे ३ ] २० ०—६

८३ योगदर्शनम् । महर्षिप्रवरपतञ्जलिप्रणीतम् । तश्र (१) भोजवृत्तिः, [२] भावा-गणेशवृत्तिः, [३] नागोजीभट्टवृत्तिः, [४] मणिप्रभा, [५] योगचन्द्रिका, [६] योगसुधाकराख्य टीका पट्कसमेतम् । सटिप्पण । [योग० विभागे १] ६० २--० ८४ रघ्वंशमहाकाव्यम् । श्रीकालिदासविरचितम् । म० म० मल्लिनायकृत

सञ्जीविनीटीका तथा परीक्षोपयोगि सुधाऽऽख्यच्याख्या सहितः। १ से ४ सर्गः स्वाचिनीटीका तथा परीक्षोपयोगि सुधाऽऽख्यच्याख्या सहितः। १ से ४ सर्गः सुख्यस् २० १-४-० तथा १ से ९ सर्गः २० १--८ तथा ६ से १० सर्गः। २० १-८

८६ योगदर्शनम् । पं० श्रीवलदेविमश्रकृत योगसूत्रप्रदीपिकाख्यन्याख्यया सहितस् । सटिप्पण । [ योग वि० ३ ] १--०

८६ कान्यमीमांसा । राजशेपरिवरिचता । साहित्याचार्य पं० श्रीनारायणशास्त्रि स्विस्ते कृत कान्यमीमांसा—चन्दिका टीका सहित [१ से ५ अध्याय ] प्रथमो-भागः । [कान्यविभाग १३] ६० ०—८

८७ नागानन्दनाटकस् । श्रीहर्षदेवप्रणीतस् । काशीविषविद्यालयाप्यापकेन एम० ए० साहित्याचार्य पण्डितः श्री वलदेव उपाध्यायेन स्वप्रणीतया भावार्थदीपिकाख्यया व्याख्यया समलङ्कृत्य बृहत् भूमिका हिन्दीभाषानुवादादिभिः सनाथीकृत्य सम्पादितस् । [नाटक विभागे १] रू० १--४

८८ मेघदुतकाव्यम् । महाकवि श्रीकालीदास विरचितम् । मिलनाथकृत सञ्जीविन्या, चारित्रवर्द्धनाचार्यं विरचित चारित्रवर्द्धिन्या तथा साहित्याचार्यं पं॰ श्री नारायणः शास्त्री खिस्तेकृत सावप्रबोधिनीव्याख्या टिप्पण्या च सहितम् । [काव्य०४] रू०१—८

८९ जागदीशीव्यधिकरणम् । न्यायाचार्यश्रीशिवदत्तमिश्रविरचित गंगास्यव्याख्या टिप्पणी सहितम् । (न्यायविश्रागे २ ) ६० २---

९० काञ्यकलपळतावृत्तिः। श्रीअमरचन्द्रयतिनिर्मिता अरिसिहकृतसृत्रसिहता। ( ऋङ्कारविमागे ४ ) ६० १—४

९१ वैयाकरणसिद्धान्तचिन्द्रका । श्रीरामाश्रमप्रणीता । श्रीसदानन्दकृत-सुबोधिन्या, श्रीलोकेशकरकृत-तत्त्वदीपिकया व्याख्यया च सहिता । पं० श्रीनविकशोरशाखिणा-निर्मितया चक्रधराख्य सहत्या टिप्पण्या अन्ययार्थमाख्या खिङ्गानुशासनप्रक्रियया उणादिकोपेण च सहिता । (व्या० वि० ११) पूर्वार्द्धम् । रू० २—८ उत्तराद्धं। रू० २-८

१२ त्रिपुरारहस्यम् ( महात्म्यखण्डम् ) साङ्ग्ययोगशास्त्राचार्व श्रीमुकुन्दलाल शास्त्रिणा संशोधितम् । साहित्याचार्य खिस्ते-हत्युपाख्य ५० श्रीनारायणशास्त्रिणा नित्रद्धाभ्यां मृमिकाऽध्यायानुक्रमणिकाभ्यां च सहितम्।(पुराणेतिहास वि०१) ६० ९—०

९३ आपस्तम्बधर्मसूत्रम् । श्रीमद्धरदत्तमिश्र विरचितया उज्ज्वलाख्यया वृत्त्या संविक्तिम् । (कर्मकाण्डविभागे ७) ६० ४—०

१४ अवच्छेदकत्वनिरुक्तिः । श्रीजगदीत्रातकांलङ्कारकृताः । न्यायाचार्य श्रीशिवदत्त-सिश्वविरचित गंगाखयन्याख्या दिप्पणी सहितः । (न्याय वि० १३) ६० १—४ દ્દ

९५ संस्कारदीपकः । म० म० पण्डित श्रीनित्यानन्दपन्त पर्वतीयविरचितः । संपूर्णः । ( कर्मकाण्ड वि० ८ ) रू० ८-,

९६ वर्षकृत्यदीपकः । कालनिर्णयव्यतोद्यापनसहितः। म० म० पं० नित्यानन्द्रपन्तः (कर्मकाण्ड वि० ९) रु० ३-

९७ श्रौतसूत्रम् । श्रीमन्महर्षि-लाट्यायनप्रणीतमप्तिष्टोमान्तम् । (कर्म० वि० १०) रू० २—, ९८ नलचम्पुः अथवा दमयन्ताकथा । महाकविश्रीत्रिविकमभट्टविरचिता । विषमपदः

प्रकाशास्त्रयन्यास्यया सहिता । भाववोधिनी टिप्पणी सहिता । (का० वि०१६) रू०१-१

९९ श्रीव्रह्मसूत्रम् । श्रीभगवित्रम्बार्के महामुनीन्द्रविरचित वेदान्तपारिजात सौरभा-ख्यसूत्रवाक्याथेन श्रीश्रीनिवासाचार्यचरणप्रणीत श्रीवेदान्तकौस्तुसभाष्येन च ( वेदान्त वि० १० ) रू० ३-सनाथीकृतम् । ( श्रीनिम्बार्कभाष्यम् )

१०० वाग्वल्लभः । सर्वथाऽपि नवीनोऽपूर्वः प्रौढः परमोपयोगितया नियतमुपादेयतमञ्ज न्दोनिबन्धः, श्रीमता दैवज्ञाग्रेसरेणागममामिकेण कविपुङ्गवेन दुःखभञ्जनविदुषा विरचितः, तत्सुतेन बहुशास्त्रपारगेण कविचक्रवर्त्तिना महामहोपाध्यायेन देवीप्रसाद पण्डितप्रवरेण कृतया वरवणिंन्या टीकयोपस्कृतः । ( छन्दः शास्त्र वि० ४) रू० र न्य

१०१ सिद्धान्तलक्षणम् । श्रीजगदीशतकांलङ्कारकृतम् । न्यायाचार्यं श्रीशिवदत्तमिश्र-(न्याय विभागे ४) ) रू० १-। विरचित गंगाख्यव्याख्या टिप्पणी सहितम् । १०२ वेदमाष्यमुमिकासंप्रहः । ( सायणा वार्यविरचितानां स्ववेदमाष्यमुमिकानां

विद् वि० ६ ] क् २-1 संग्रहः )। ( ज्या० वि० १२) रू० ५-

१०३ माधवीयधातुवृत्तिः । श्रीमत्सायणाचायविरिवता । १०४ बौधायनधर्मसूत्रम् । श्रीगोविन्दस्वामिप्रणीतविवरणसमेतम् । [कर्म०वि० ११] रु० ४—-

१०५ ताण्डयमहाबाह्मणम् । सायणाचार्यविरचितभाष्यसहितम् । ( प्रथमोभागः ) (वेद वि० ६) रु० ५--:

१०६ न्यायमञ्जरी । जयन्तभट्टकृता । न्याय-व्याकरणाचार्यण पं० सूर्यनारायणशास्त्रिणा [ न्या वि० १५ ] रू० ३--: कृतया टिप्पण्या समेता । द्वितीयोभागः ।

१०७ बारदातिलकम् । श्रीमद्राघवभटकृतपदार्थादर्शटीकासहितम् । (तन्त्रगा० वि० १) रू० ५-

(वेद० वि० ७) रु० २-१०८ सन्त्रार्थदीपिका । म० म० श्रीशत्रुघनविरचिता । १०९ शब्दशक्तिप्रकाशिका । श्रीमज्जगदीशतर्कालङ्कारविनिर्मिता । श्रोक्रुष्णकान्तः विद्यावागीशकृतया कृष्णकान्तीटीकया श्रीमद्रामभद्रसिद्धान्तवागीशविरचितया रोमभद्दारीकया च समलङ्कृता । न्यायाचार्यं काव्यतीर्था पं० द्वण्डिराजशास्त्रिः

कृतया छात्रोपयुक्तया विषमस्थलरिष्पण्या मुलकारिकार्थन च सहिता। (न्या वि० १६) रु० ४--

११० योगद्धीनम् ( पातअलद्शीनम् ) भगवत्पतअलिरचितं, राघवानन्दसरस्वतीकृत-"पातञ्जलरहस्याख्य"टिप्पनीयुक्तया द्वादशदर्शनकाननपञ्चाननवाचस्पतिसिश्रविः रचितया "तत्त्ववैद्यारद्या"व्याख्यया भूषितेन विज्ञानश्रिक्षुनिर्मित"योगवात्तिक"-मधुपुरीयकापिलमठस्थस्वामिहरिहरानन्दार्ण्यकृतभास्वतीवृत्त्या सहितेन भगवच्छ्रीऋष्णद्वैपायनव्यासदेवोपज्ञ-"सांख्यप्रदचन" भाष्येणाद्द्योतिः तम् , प्रदेशविशेषेषु श्रीमन्माध्वसम्प्रदायाचार्य्य-दार्शनिकसार्वभौम-साहित्य दर्शनाद्याचार्य-तक्ररत्न-न्यायरत्न-गोस्वामिदामोदरशास्त्रिणा विहितया टिप्पन्या "पातञ्जलप्रभाणनामिकया भूमिकया च संविक्तिम् , एतदीयसंशोधनसम्पादन-कमीं कुलं च। (योगशास्त्रविभागे 3) कु० ५-

प्राप्तिस्थानम् चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय, बनारस सिटी



THE

# CHOWKHAMBÂ SANSKRIT SERIES

Collection of Rare & Extraordinary Sanskrit Works.
NO. 455.

# श्रिष्टोमपद्धतिः।

वामनाचार्यविर्चिता कर्कानुसारिणी आध्ययवपद्धतिः ।

नानाभाई इत्युपनामक रामकृष्णित्रपाठिकता अोद्गात्रपद्धतिः ।

तथा

रघुनाथद्विवेदिनिर्मिता शाङ्खायनस्त्रानुसारिणी होत्रपद्धतिः ।

## Agnistoma Paddhati

Consisting of (i) ADHVARYAVA PADDHATI by

Vāmanācharya, (ii) Audgatra Paddhati by Rāmakrṣṇa Tripāṭhī Nānābhāi and (iii) Hautra Paddhatī following the

Sāmkhyāyana Sūtras by

Raghunātha Dvivedī.

Edited with notes etc., by

PANDIT BHAGAVAT PRASĀDA S'ARMĀ, Vedāchārya, Professor of Veda.

Government Sanskrit College, Benares.

FASCICULAS. 11-3.

PUBLISHED & SOLD BY THE SECRETARY, CHOWKHAMBA SANSKRIT SERIES OFFICE,

Benares City.

1937



Wy 22





वेदया र ७

पहिरे पहिरे

गूंभणे

उपि

'निरू' स्य य

विद्यत

षृतेना (१।९

Printed by Jai Krishna Das Gupta at the Vidya Vilas Press, Benares.

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

### प्रवर्ग्यप्रयोगः।

80

### आध्वर्यवपद्धतिः ( महावीराञ्जनम् । )

वतदन्तं स्थाताध्वर्युश्चाआज्यसंस्कारा(१)दि युगपत्कुरुतः। अध्वर्यः-निरूप्याज्यं गार्हपत्येऽधिश्रित्य स्रवं सम्मृज्योद्रास्योत्पृयाः वेदयाखन्ती ( ऋ॰ ५।४३।७) त्युच्यमाने देवस्त्वेत्यनिक महावी र एं स्रवेण।

"ॐ देवस्त्वा सविता मध्यानकतु" ( ३७१११ ) रजतज्ञातमानं खर उपगृहति पृथिव्याः सं ५५पृश इति। "ॐ पृथिस्याः सऐस्पृशस्पाहि" ( ३७।११ )। औद्रोत्रपद्धतिः।

अथ यदा देवस्त्वा सविता मध्वानिक्त्वित महावीरमञ्जन्ति तदा हावाञ्जेति शाङ्गं त्रिर्गायेत् । शाङ्गारूढवदाङ्गिरसे वा त्रिरभ्यस्येदन्तरा

पराचा (२।१।३) इति द्राह्यायणः।

शार्कस्य कञ्जीवान् ऋषिः जगती छन्दः घर्मो देवता घर्माञ्जने विनियोगः।

हों वाओं। ता २३४ यि। विंगें क्षेतें सैमें क्षेतें। एहिया एहिया २४१ 🌋 👸 हाउ कार्त्म् । रो २३४ यि । हन्ति मधुर्वाभियंति । एहिँयाँ पिहैंया २४ ॥ हाँ उसायिं घोः। ऊं २३४ त्। इवा से पतेयन्तमुर्सणम् । पेहियाँ । पेरिहियों ३४ । हों उ हा यि रा । एयो २३४ पीवाः पेरीमेंप्से र्गुम्णेते । पिहियों । पिहियों २१४ । हाउ हों ५ इ । डां(२) ॥ होत्रपद्धतिः।

अञ्जन्ति यं प्रथयन्ता न विप्रा वपावन्तं नाग्निना तपन्तः पितुनं पुत्र उपसि प्रष्ठ आ घर्मो अग्निमृतयन्नसादो३म्(३)"॥

इति विलेऽज्यमाने।

(२) छ० सा० ६, २, २, ११ = गे० गा० १६।३।३३॥

सकि० १३

<sup>(</sup>१) आज्यसंस्कारश्च पूर्णाहुतिधमणिति कर्कवासुदेवसम्प्रदायकारादयः । अग्निहो-त्रधर्मेणेति केचित् । तन्नोपपद्यते—आज्यं संस्कृत्येत्युपदेशादाज्यं प्रकृत्य ये संस्कारा उक्ता निरूप्याज्यमित्यादयः (का०श्रौ० ४।१०।५) स्तेषामेव ग्रहीतुमुचितत्वात्। प्रधानभूत स्य यागस्यापूर्वत्वेन यावदुक्तत्वेन च तत्साधनदृब्यस्य संस्काराप्राप्तेराज्यं संस्कृत्येति वचनम् । तथाचाहापस्तम्बः—'दिविहोमसंस्कारेणाज्यं संस्करोति नैतस्य संस्कारो विद्यत इत्यपरण (१९१६१७-८) मिति।

<sup>(</sup>३) ऋ० ६।४३।७। एतासृचं महावीरपात्रमुखाञ्जनातपृवमारम्य महावीरपात्रमुखे <sup>धृतेनाज्यसाने पठेत्। यद्यपि शाङ्खायनश्रौतकल्पे "अअन्ति यमिति विलेऽज्यमाने"</sup> (१।१।१२)ऋक्पाठोऽभिहितस्तथापीयसृगम्यञ्जनातपूर्वमेवारव्धव्या, अध्वयुवशात्।

25

## अग्निष्टोमपद्धतौ-

भाष्वयंवपद्धतिः। शुक्तं गायेति प्रेष्यति(१)। शुक्तं गाय। पत्नी शिरः प्रोसु ते। सं सीदस्वेत्युच्यमाने गाईपत्ये मुझप्रठवान द्विगुणानादीप्य प्रि दिशं खरे करोति तेषु महावीरमाज्यवन्तमचिरसोति।

"ॐ अर्चिरसि शोचिरसि तपाेेेेऽसि" ( ३७।११ )। अनाधृष्टेति वाचयति प्रादेशमध्यधि धारयन्तम्॥ "ॐ अनाधृष्टा पुरस्तादग्नेराधिपत्य आयुर्मे दाः। पुत्रवती दक्षिणतऽइन्द्रस्याधिपत्ये प्रजां मे दाः॥ सुखदा पश्चाद् देवस्य सुवितुराधिपत्ये चक्षुर्मे दाः । बाश्चितिरुत्तरता घातुराधिपत्ये रायस्पोषं मे दाः। विधृतिरुपरिष्टाद् वृहस्पतेराधिपत्य-

औदात्रपद्धतिः।

रजत उपधीयमाने (२)नियुत्वानिति शुक्तं सकुद्वायेत्। शुक्रसाम्नः शुक्र ऋषिः गायत्रीछुन्दः घर्मोदेवता शुक्रपरिधाने विनियोग हैं उदा शुक्रोम्। दा शुक्रों शुक्रोम् । रा शुक्रों ए शुक्रोम् शुँके ऐ शुँकेम् । २ । शुँके ऐशुँकेम् । नियुर्त्वान्वीया ३ वे। गै। १ ही रे अयर्ठ० शुक्रो । आ ३ योमाँ १ यिता र यि । गर्चाास सुन्वा ३ तो गुरै हा २३ म्। हेींउ शुकेम् ।३। शुकेंठ० शुकेम् ।२। शुकेंप शुकेम् । शुकेंप र्युकॅम्।र्युक्तंं ऐर्युकेम्। ा२।र्युकेम्। शूराकें। २३४ ओहोवा। प शुकें।३।७। पें। शुक्रं। पे शुक्रम्(३)॥

र्का

प्रा सर

हि

जेष

हौत्रपद्धतिः।

"सं सीद्स्व महाँ असि शोचस्व देववीतमोविधूममग्ने अरुषं मि येध्य सुज प्रशस्तद्शतो३म्"(४)।

इति खरे साद्यमाने।

तथा च शातपथी श्रुतिः—"स यत्रंता छहोतान्वाह अञ्जन्ति यं प्रथयन्तो न विप्रा इति तदेतं प्रचरणीयं महावारमाज्येन समनक्तां" ( १४।१।३।१३ )ति ।

एवं "संसोदस्वेणित सिकतोपकीणी प्रज्वालय स्थापितेषु मुक्षप्रछवेष्वाज्यपुणे महा वीरमाण्डे साद्यमाने ऋक्षाठोऽभिहितस्तथाप्यव्वर्युवशात्सादनातपूर्वमेव आरवध्वय मिर सं सीदस्बेति ।

तथा च शातपथी श्रुतिः--"स यत्रेता एं होतान्वाह सं सीदस्व महां २॥ असीति तदुभय आदीष्ठाः मौक्जाः प्रलवा भवन्ति तानुपास्य तेषु प्रवृणक्ती" (१४।१।३।१५) ति।

(१) अयं प्रेषः शाखान्तरात्।

(२) रजतजातरूपे उपद्रधाति तच्छुकचन्द्रे (द्रा०श्रीः २।२।२६)।

(३) आ० आ० शशह = आ० गा० ३१२१७। (४) ऋ० शाइद्दार ।

### भवर्गप्रयोगः।

९१

प्रति

योग

म्।

ही र

गृ १

र्कुकं

वं मि

विप्रा

महा

धब्यः

सोति ति। आध्वर्यवपद्धतिः।

शोजो मे दाः" (३०।१२) इति ब्रूहि ।

यजमानः प्रादेशं महावीरोपिर धारयन पटित
"ॐ अनोधृष्टा पुरस्तादग्नेराधिपत्य आयुर्मेंदाः ।

पुत्रवती दक्षिणतऽइन्द्रस्याधिपत्ये प्रजां मे दाः ॥

सुखदा पश्चाद् देवस्य सवितुराधिपत्ये चक्षुमें दाः ।

आश्चुतिरुत्तरतो धातुराधिपत्ये रायस्पोषं मे दाः ॥

विधृतिरुपरिष्टाद् यहस्पतेराधिपत्य ओजो मे दाः"(३०।१२) ।

विभज्य वाचनं । प्रतिदिशमेके, तदोपर्येकम् ।

विश्वाभ्यो मेति दक्षिणत उत्तानं पाणि निद्धाति यजमानः।

"ॐ विश्वाभ्यो मा नाष्टाभ्यस्पाहि" (३०।१२)।

"ॐ विश्वाभ्यो मा नाष्ट्राभ्यस्पाहि" (३०।१२)। मनोरश्वेति प्रादेशमुत्तरतो निद्धाति यजमान एव। ''ॐ मनोरश्वासि" (३०।१२)।

अध्वर्धः-धृिश्यां गाईपत्यस्य भस्मना महावीरं सर्वतः परिकीर् र्याङ्गारैश्च विकङ्कतशकलैः परिश्रयति त्रयोदशिमः प्रागुद्गिः स्वाहा म-हिद्गिरिति ।

"ॐस्वाहा मरुद्धिः परिश्रीयस्व" (३०।१३)। द्रो मन्त्रेण प्राञ्चौ ततस्तृष्णीं द्रावुदञ्चौ द्रौ प्राञ्चौ द्रावुदञ्चौ द्रौ-प्राञ्चौ द्वावुदञ्चौ,अधिकं दक्षिणतः। एकं सुवर्णशतमानेनापिदधाति दिवः संपरपृश इति ।

"ॐद्वः संऐस्पृशस्पाहि" ( ३७।१३ )।

हौत्रपद्धतिः।

"भवा ने। अग्ने सुमना उपेतौ सखेव सब्ये पितरेव साधुः पुरुद्धहो हि श्वितया जनानां प्रति प्रतीचीर्दहतादराताश्म(१)।

तपा ध्वग्ने अन्तराँ अमित्राँ तपा शंसमरहषः परस्य तपो वसो चि-

कितानो अचित्तान्वि ते तिष्टन्तामजरा श्रयासो३म्। यो नः सनुत्यो अभिदासदग्ने यो अन्तरोमित्रमहो वनुष्यात्तमजरे भिर्वृषभिस्तव स्वैस्तपा तिषष्ठ तपसा तपस्वो३म्'(२)।

इत्यङ्गारेषूपेाद्यमानेषु । "कुणुष्व पाजः प्रसितिन्न पृथ्वीं याहि राजेवामवाँ इभेन तृष्वी मनु प्रसितिं द्रूणानेाऽस्तासि विध्य रक्षसस्तिपष्ठो३म् ।

<sup>(</sup>१) ऋ० ३।१८।१-२ । अध्वर्युणा धृष्टिम्यां गाईपत्याङ्गारेषु महावीरं परिकीर्यमा-णेषु "भवा नण इत्याद्यास्तिम्बः पठेत्। (२) ऋ० ६।५।४।

800

## अग्निष्टोमपदतौ-

#### आध्वयंवपद्धतिः।

चन्द्र' गायेति च प्रेष्यति ॥

चन्द्रं गाय । कृष्णाजिनावकृत्तेर्धवित्रैरुपवाजयति(१) त्रिभिर्द्गः वद्भिभ्यं मध्वति। ओद्रात्रपद्धतिः।

हिरएयरुक्म उपधीयमाने अत्राह गोरमन्वतेति चन्द्रं सकुद्गायेत् चन्द्र ऋषिः गायत्री छन्दः धर्मीदेवता--

पित

40 आ

स्व

सरि

स्त्रं

धेा

मुद्र

न ।

द्धि!

नश

एष

138

योर

पितृ

हैं। उ।३। चन्द्रं ।३। चैन्द्रं चन्द्रंम् ।२। चैन्द्रं चन्द्रंम् । चैन्द्रं चीन्द्रे ।२। चैन्द्रं चोन्द्रेम् । अैर्जाहर्गारमीन्वौ १ ता २ नौमत्वष्दुरा३पोयिचौ

होत्रपद्धतिः।

तव भ्रमास आशुया पतन्त्यनु स्पृश धृषता शोशुचानस्तपूंष्या जुह्वा पतङ्गानसन्दिता विसुज विष्वगुरुका३म्।

प्रति स्परोा विस्ज तुर्णितमा भवा पायुर्विशो अस्या अद्वेधो योहे

दुरे अघशंसो या अन्तयने माकिष्टे व्यथिरा द्वर्षोर्म्।

उदशे तिष्ठ प्रत्यातनुष्य न्यमिश्राँ ओषतात्तिग्महेते या ने। अराति स समिधान चक्रे नीचा तं धस्यत सत्र शुष्को३म्।

कःवीं भव प्रतिविध्याध्यस्मदाविष्कुणुष्व दैव्यान्यग्नेऽव स्थिरात नुहि यातुजुनां जामिमजामि प्रमृणीहि रात्री ३म्(२)।

परि त्वा गिर्वणा गिर इमा भवन्तु विश्वतोवृद्धायुम् वृद्धयो जुर भवन्त ज्रष्ट्याउम्(३)।

अघि इयोरद्धा उक्थं वचे। यतसूचा मिथुना या सपर्यते।ऽसंयर् वते ते चेति पुष्यति भद्रा शक्तिर्यजमानाय सुन्वते।३म्(४)।

शुक्रं ते अन्यद्यजतं ते अन्यद्विषुरुपे अहनी द्यौरिवासि विश्वाहि मार्य अवसि स्वधावा भद्रा ते पूपन्निह रातिरस्ता३म्(प्)।

अर्हन्विभर्षि सायकानि धन्वार्हत्रिष्कं यजतं विश्वरुपमहीत्रिदं दयरं विश्वमभ्वं न वा श्रोजीया रुद्र त्वद्स्ता३म्(६)।

पतङ्गमक्तमसुरस्य मायया हृदा पश्यन्ति मनसा विपश्चितः समुहे अन्तः कवया वित्रचते मरीचीनां पद्मिच्छन्ति वेधसो३म् ।

पत्तङ्गो वाचं मनसा विभर्ति तां गन्धर्वोऽवदद्गर्भे अन्तस्तां द्योतमान

<sup>(</sup>१) "अथ घवित्रराघृनोति मधु मिव्विति कि" (श॰बा॰ १४।१।३।३०) रिति श्रुव त्वात । 'धूज् कम्पने' धुनोत्यनेनेति धवित्रं व्यजनस् । करण इत्यनुवतमाने ''अत्ति छ। खन सह चर इत्रः" (पा० ३।२।१८४) इतीत्रः प्रत्ययः करणेऽथे।

<sup>(</sup>२) ऋ० ४।४।१-५। (३) ऋ० १।११।१२। (४) ऋ० १।८३।३। (५) ऋ० ६।५८।१। (६) ऋ० २।३३।१०

# प्रवर्ग्य प्रयोगः ।

808

आध्वर्यवपद्धतिः।

"ॐ मघु मघु मघु ( ३०।१३ ) आधूनोमि"।

एकं प्रयच्छति प्रतिप्रस्थात्रे ऽपरमग्नीधे धून्वन्तिस्त्रिः परिक्रामन्ति वितृवत्(१)नापसव्यम्, उदकोपस्पर्शः। देववच त्रिः,अन्ते इतरथावृत्तिः(२) औद्रात्रपद्धतिः।

ायेत् <sub>यारम् । इत्था चन्द्रमा ३ सो गृ१ हा २३ यि । ही उ ३ । चन्द्रम् ।३।</sub> वैन्द्रं चन्द्रं।२। चन्द्रं चन्द्रम्। चन्द्रं चन्द्रौ।२। चौद्रं चारद्रा २३४ आ हो वा । ए। चन्द्रम्। ३।(३) रची

स्वर्यं मनीवासृतस्य पदे कवया निपान्ता३म् ।

अपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तं स संध्रोचीः सविष्चीर्वसान आ वरीवति सुवनेष्वन्तो ३म्(४)।

(५)स्रके द्रप्सस्य धमतः समस्वरन्तृतस्य याना समरन्त नामय-स्त्रीत्स मुध्नों असुरश्चक आरमे सत्यस्य नावः सुकृतप्रपोपरा३म्।

सम्यक् सम्यञ्चो महिषा अहेषत सिधोर्फ्माविध वेना अवीविपन्म-धार्धाराभिर्जनयन्ते। अर्कमित्प्रियामिन्द्रस्य तन्वमवीवृधाःस् ।

पवित्रवन्तः परि वाचमासते पितैषां प्रत्ना अभिरक्षति व्रतमहः स-मुद्रं वरुणस्तिरोद्धे धीरा इच्छेकुर्धरुणेष्वारभाइस्।

सहस्रधारेऽव ते समस्वरन्दिवा नाके मधुजिह्ना असश्चताऽस्य स्पशा न निमिषन्ति भूण्यः पदे पदे पाशिनः सन्ति सेतवाइम्।

पितुर्मातुरच्या ये समस्वरन्त्रचा शोचन्तः सद्दन्तो अवतानिन्द्र द्विष्टामप धमन्ति मायया त्वचमसिक्की भूमने। दिवस्परे।३म् ।

प्रत्नान्मानाद्ध्या ये समस्वरञ्ल्लोकयन्त्रासी रभसस्य मन्तवाऽपा-नक्षासो विधरा अहासत ऋतस्य पन्थां न तरन्ति दुष्कृते।३म्।

सहस्रधारे वितते पवित्र आ वाचं पुनन्ति कवया मनीषिणा रुद्रास एषामिषिरासे। अदुहः स्पराः स्वंञ्चः सुदृशे। नृचक्षसे।३म्। ऋतस्य गोपा न द्भाय सुक्रतुस्त्री ष पवित्रा हृद्यन्तरा द्धे विद्वानस

(४) ऋ० १०११७७।१-३। (५) ऋ० ९।७३।१-९।

दंगः

बान्द्री

र्इं च्या

यात

ति स

वरा त

। जुर

संयत्

माय

द्यस

समुह

तमान

180

<sup>(</sup>१) "अथापसलवि त्रिभूँन्वन्ति" "पुनः प्रसलवि त्रिधूँन्वन्ता"( श० बा० १४।१।३ |३१-३२ )ति च श्रुतेः। अपसर्लाव = अप्रदक्षिणं, प्रसर्लाव = प्रदक्षिणमिति । एतयोरथै-ति श्रु गोरेतौ शब्दौ अव्ययसंज्ञौ । नात्रापसव्यं, अप्रदक्षिणप्रदक्षिणपरिक्रमणमात्रश्रवणात् त्ते ह्या पितृवदित्यस्य सावनमात्रार्थत्वप्रतीतेः।

<sup>(</sup> २) "विवृत्याऽऽवृत्य वेतरयाऽऽवृत्ति" (का० श्रौ०१।८।२४)रिति परिभाषोक्तेः।

<sup>(</sup>३) छ० आ७ २, २, १, ३,=आ० गा० ३; २,८।

205

## अग्निष्टोमपद्धतौ-

आध्वर्यवपद्धतिः।

रुचिते, वोत्तरम् । अचिषि प्राप्ते सुवर्णशतमानं भूमौ निधायाज्येन म हाबीरं परिषिञ्जति स्रुवेण प्रतिप्रणवम् । होत्रपद्धतिः ।

विश्वा भुवनाभि पश्यत्यवाजुष्टान्विध्यति कर्ते अवता३म् ।

ऋतस्य तन्तुर्विततः पवित्र आजिह्वाया श्रग्ने वरुणस्य मायया धीरा

श्चित्तत्समिनक्षन्त आहातात्रा कर्तमव पदात्त्यप्रभा ३म्।

पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुगीत्राणि पर्येषि विश्वते।ऽतसतन्त्रं तदामी अश्नुते श्रतास इद्वहन्तस्तत्समाशते।३म् ।

तपाष्पवित्रं विततं दिवस्पदे शोचन्ता अस्य तन्तवा व्यस्थिरनव

न्यस्य पवोतारमाशवा दिवस्पृष्टमधि तिष्ठन्ति चेतसो ३म्(१)।

वि यत्पवित्रं घिषणा अतन्वत घमें शोचन्तं प्रणवेषु विभृतः स मुद्दे अन्तरायवा विचक्षणं त्रिरहो नाम सूर्यस्य मन्वतो ३म्(२) ।

अयं वेनश्चोदयत्पृश्निगर्भा ज्योतिर्जरायू रजसे। विमान इममपां सङ्ग

मे सूर्यस्य शिशुं न विष्रा मतिभी रिहन्तो३म्।

समुद्राद्मिमुदियित वेना नभाजाः पृष्टं हर्यतस्य दश्यृंतस्य साना विघ विष्टिप भाद् समानं यानिसभ्यनूषत बोश्म् ।

समानं पूर्वीरभि वावशानास्तिष्टन्वत्सस्य मातरः सनीळाः ऋतस्य सानावधि चक्रमाणा रिहन्ति मध्वे। अमृतस्य वाणाः अमृ।

जानन्ता रुपमरुपन्त विष्ठा मृगस्य घेषं महिषस्य हि ग्मन्तृतेन यन्ते। अघि सिन्धुमस्थुविदद्गन्धर्वो अमृतानि नामो३म् ।

अप्सरा जारमुपसिष्मियाणा येावा विभित्तं परमे ब्यामंश्चरित्रयस्य योनिषु प्रियः सन्त्सीदृत्पत्ते हिरण्यये स वेनाइम् ।

अर्ध्वो गन्धर्वो अधि नाके अस्थात्प्रत्यङ्चित्रा विश्वदस्यायुधानि वसाना अत्कं सुर्राभं दृशे कं स्वर्णं नाम जनताप्रियाणादम् ।

द्रप्सः समुद्रमभि यिजागाति पश्यन् गृधस्य चक्षसा विधर्मन् भातुः शुक्रेण शोचिषा चकानस्तृतीये चक्रे रजिस प्रियाणा३म्(३)।

गणानां(४) त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठ राजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत था नः श्टरवन्नृतिभिः सीद् सादनो३म्।

देवाश्चित्ते असुर्य प्रचेतसे। बृहस्पते यिश्चयं भागमानशुरुसा इव सूर्यो ज्यातिषामहे। विश्वेषामिजानिता ब्रह्मणामसो३म् ।

(१) ऋ० ९।८३।१-२। (२) ज्ञा० औ० ५।९।२०।

(३) ऋ० १०।१२३।१-८। नाके सुपर्ण(६)मिति परिहांप्य।

(४) ऋ० २।२३।१-१९।

(१)त एश

1

वृह₹

द्विष

₹मा

ये। न

अप

स्पते

हूरे

दुःश्

ऋण

वृह्€

र्गों :

यद्र

गैहिन वादेः

मिति मोही

# प्रवर्ग्यप्रयोगः ।

803

आध्वर्यवपद्धतिः।

अथ प्रतिप्रस्थाता गार्हणत्यस्य प्रत्यङ्ङुपचिश्य रौहिणावधिश्रयति (१)तूर्गी त्रामिपद्यानाम् । आज्यधर्माः स्थानापत्तेरौषधधर्मा वा संस्का-रशब्दात् । तुष्णीं पदार्थाः सर्वे ।

होत्रपद्धतिः।

क्षा विवाध्या परिरापस्तमांसि च ज्यातिष्मन्तं रथमृतस्य तिष्टसि वीरा बृहस्पते भोमममित्रद्मभनं एत्ताहणं गोत्रभिदं स्वर्विदे।३म्।

सुनीतिभिनेयसि त्रायसे जनं यस्तुभ्यं दाशान्न तमंही अश्नवद्वहा ब्रिषस्तपने। मन्युमीरसि यृहस्पते महि तचे महित्वना३म्।

न तमंहो न दुरितं कुतश्चन नारातयस्तितिकर्न द्वयाविनाविश्वा इद-साद्ध्वरसा वि वाधसे यं सुगोपा रक्षसि ब्रह्मणस्पता३म्।

त्वं नो गोपाः पथिकृद्धिचक्षणस्तव व्रताय मतिभिर्जरामहे वृहस्पते या ना अभि हरो दधे स्वा तं सर्मर्तु दुच्छुना हरस्वताः म्।

उत वा या ना मर्चयादनागसाऽरातीवा मर्तः सानुका वृकावृहस्पते अप तं वर्तया पथः सुगं नो अस्यै देववीतये कृधा३म् ।

त्रातारं त्वा तन्नां हवामहेऽवस्पर्तरिवकारमस्मयं स्पते देवनिदे। नि वर्हय या दुरेवा उत्तरं सुम्नमुन्नशो३म्।

त्वया वयं सुवृधा ब्रह्मण्हपते स्पार्हा वसु मनुष्या ददीमहि या ना हुरे तिळते। या अरातयाऽभि सन्ति जस्भया ता अनमसोश्म।

त्यया वयमुत्तमं श्रीमहे वया वृहस्पते पत्रिणा सस्निना युजा मा ने। यन्ते। इःशंसो अभिदिष्सुरीशत प्रसुशंसा मतिभिस्तारिषीमहे।३म्।

अनानुदो वृषभा जिमराहवं निष्टता रात्रुं पृतनासु सासाहिरसि सत्य मुणया ब्रह्मणस्पत उग्रस्य चिद्दमिता वोळुद्दर्षिणाः ३म्।

अदेवेन मनसा या रिषएयति शासामुत्रो मन्यमाना जिघांसति रहस्पते मा प्रणक्तस्य ने। वधा नि कर्म मन्युं दुरेवस्य शर्धता ३म ।

भरेषु हुच्या नमसापसद्यो गन्ता वाजेषु सनिता धर्न धर्न विश्वा इद-यों अभिदिएस्वा मुधा बृहस्पतिर्वि ववर्हा रथाँ इवोइम्।

तेजिष्ठया तपनी रक्षसस्तप ये त्वा निदे द्धिरे दृष्टवीर्यमाविस्तत्कृष्व यदसत्त उक्थ्यं वृहस्पते वि परिरापा अर्दयोक्ष्म ।

इव (१) तूर्व्णों मन्त्रदक्तंम् । "अपर्यान्त रोहिणा" ( श० त्रा०१४।१।२।२१) विति श्रुते विहणाविधश्रयतीत्युक्तं "अथातो रौहिणौ जुहोती" ( श० बा० १४।२।१।१ )ति जुहोति-वादेव मन्त्राभावे सिद्धे समन्त्रककर्मान्तःपातेन समन्त्रकत्वाशङ्काव्युदासार्थं तूष्णो-मिति युक्तसुक्तम् । प्रामिष्टानामित्युक्तत्वात्पिष्टानामेवात्रासादनप्रहणादिकर्तव्यं न मोहीणां यवानां वा ।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

तन्त

त्त्रव

: 4

सङ्ग

गना

तस्य

धानि

ज्येष्ठ.

६०४

# अशियोमपद्भती-

णम्

मिमं

वतं

गमः

कग्

यज्ञ

अस्

जर्व

ता

वह

नूर

वर

आस्वयंवपद्धतिः।

तद्यथा-स्प्योपहितपात्र्यामोषधकरणम् , पात्रान्तरे प्रोक्षणीरुन्नी। प्रहर ग्रुपीग्निहोत्रहवण्योरादानम् , वाग्यमनम् , प्रतपनम् , उदकस्पर्शः गमनम् , विलालम्भः, ईक्षणं, अपद्रव्यनिरसनम् , अभावेऽभिमर्शनम् उद्कस्पर्शः, पिष्टालम्भनम् , चतुर्भुष्टिकद्वयस्य प्रहणम् , शेपाभिमर्श नम्, प्राङीच्चणं, उत्थानम् , यमनम् , पश्चात्साद्नम् , स्थापितप्रोक्षणो हौत्रपद्धतिः।

यृहस्पते अति यदयों अर्हा द्युमद्विभाति ऋतुमज्जनेषु यद्दीदयच्छवर

भृतप्रजात तदस्मासु द्विगं घेहि चित्रो३म्।

मा नः स्तेनेभ्यो ये अभि दुहस्पदे निरामिणा रिपवोऽन्नेषु जागृधुरा देवानामोहत विवयो हृदि वृहस्पते न परः साम्ने विदो३म्।

विश्वेभ्यो हि त्वा भुवनेभ्यस्परि त्वष्टाजनत्साम्नः साझः कि स ऋणचिद्रणया ब्रह्मण्स्पतिर्वृहो हन्ता मह ऋतस्य धर्तरो ३ म्।

तव श्रिये व्यजिहीत पर्वतो गवां गोत्रमुद्सुजो यदङ्गिरः इन्द्रण युजा तमसा परीवृतं वृहस्पते निरणामौब्जो अर्णवो ३ म्।

ब्रह्मणस्पते त्वमस्य यन्ता सुकस्य बोधि तनयं च जिन्व विश्वं तर

भद्रं यद्वन्ति देवा युद्दद्देम विद्थे सुवीरो ३ म् (१)।

का राधद्वोत्राध्विना वां को वां जोष उभयोः कथा विधात्यप्रचेतोश विद्वांसाविद्वरः पृच्छेदविद्वानित्यापरो अचेताः न चिन्न मा अकी उम।

ता विद्वांसा हवामहे वां ता नो विद्वांसा मन्म वोचेतमद्य प्रार्चहरू

मानो युवाको ३ म्।

वि पृच्छामि पाक्यान देवान्वषट्कृतस्याद्भुतस्य दस्रा पातं व सहासे। युवं च रभ्यसे। ने। ३ म्।

प्र या घोषे भगवाणे न शोभे यया वाचा यजति पज्रिये। वां प्रैप युर्न विद्वा ३ म्।

श्रुतं गायत्रं तकवानस्याहं चिद्धि रिरेभाश्विना वामाक्षी ग्रुभस्पती दो 3म।

युवं ह्यास्तं महा रन्युवं वा यन्निरततं सतन्ताना वस् सुगापा स्या पातं नो वकादघायो ३ म ।

मा कस्मै धातमभ्यमित्रिणेना माकुत्रा ना गृहोभ्या धेनवा गुः स्त नामुजा अशिश्वा ३ म्।

<sup>(</sup>१) "बृहद्दरेम विद्ये सुत्रीरा" इति पादेन वीरकामाय प्रन्ये यथाभिलिवि वीरं ध्यायात्।

### प्रवर्ग्यप्रयोगः।

204

आध्वर्यवपद्धतिः।

त्रीर प्रहणम् , त्रक्षणेदितो निःशेषेण हविः प्रोक्षणम् , पात्रपामोप्याभिमन्त्र-णम् , उपवेषादानम् , अङ्गाराणां प्राचः करणम् , अङ्गारहरणम् , कः पशः। हौत्रपद्धतिः। नम्,

दुहीयन्मित्रधितये युवाकु राये च ने। मिमीतं वाजवत्या इषे च ने। मिमीतं घेनुमत्या ३ म्(१)॥

मर्श

नणी.

**उ**वस

धुरा

किषिः

न्द्रण

तर्

तोःश

मते

हिय-

ातं च

चैप

€पती

स्या

: <del>T</del>d

लिवं

आ ने। विश्वाभिकातिभिरिश्वना गच्छतं युवं दस्रा हिरएयवर्तनी पि वतं साम्यं मधा ३ म्॥

श्रा नूनं यातमश्विना रथेन सूर्यत्वचा भुजी हिरएयपेशसा कवी गम्भीरचेतसे। ६ म्॥

आ यातं नहुषस्पर्यान्तरिचात्सुवृक्तिभिः पिवाथो अश्विना मधु करवानां सवने सुता ३ म्(२)॥

(३)प्रातर्यावाणा प्रथमा यजध्वं पुरा गृश्राद्रहषः पिवातः प्रातिह् यज्ञमिश्वना द्धाते प्र शंसन्ति कवयः पूर्वभाजो३म्।

प्रातर्यज्ञच्चमश्चिना हिनोत न सायमस्ति देवया अजुष्रमुतान्या अस्मद्यजते वि चावः पूर्वः पूर्वो यजमाना वनोयाः म्।

हिरएयत्वङ्मधुवर्णोघृतस्तुः पृत्तो वहन्ना रथो वर्तते वां मनेा जवा अश्विना वातरहा येनातियाथी दुरितानि विश्वो३म् ।

या भूयिष्ठं नासत्याभ्यां विवेष चनिष्ठं पित्वा ररते विभागे स

ते।कमस्य पीपरच्छमीभिरन्ध्वभासः सदमिचुतुर्यो३म्। समश्विनारवसा नृतनेन मयाभुवा सुप्रणीती गमेमा ना रिय वहतमात वीराना विश्वान्यमृता सौभगाना३म्"(४)।

पातर्यावाणेति पूर्वागहे सुक्तम् । आ भातीत्यपराह्णे नियोजयेत् । "आ भात्यग्निरुपसामनोकप्रुद्विप्राणां देवया वाचे। अस्थुरर्वाञ्चा

नूनं रथ्येह यातं पीपिवांसमश्विना घर्ममच्छे।३म्। न संस्कृतं प्र मिमोता गमिष्ठान्ति नूनमिश्वनापस्तुतेह दिवामिपित्वे

ऽवसागमिष्ठा प्रत्यवर्तिं दाशुषे शम्भविष्ठा३म् । उता यातं सङ्गवे प्रातरन्हे। मध्यन्दिन उदिता सूर्यस्य दिवा नक्तम-

वसा शन्तमेन नेदानीं पीतिरिश्वना तताना ३म्। इदं हि वां प्रदिवि स्थानमोक इमे गृहा अश्विनेदं दुराणमा ना दिवा

अग्रि० १४

<sup>(2) (2) (2) (1)</sup> (१) ऋ० १।१२०।१-९

<sup>(</sup>३) प्रातर्यावाणाप्रथमायजध्विमिति पञ्चर्च सूत्तं पौर्वाहिकप्रवर्ग्यप्रचारेऽभिष्टुयात्।

<sup>(</sup>४) ऋ० ९१७७११-९ १

# अग्निष्टोमपद्धतौ-

308

आध्वयंवपद्धतिः। पालेनावच्छादनम् , अग्रन्येऽङ्गारकरणम् , एवं द्वितीयस्य, उभयोरभ्यूः नम् , उपसर्जन्यधिश्रयणम् , हविरीत्तणम् , सपवित्रपात्र्यामावाष् उपसजनीय्रहणम्, पवित्रत्यागः, संयवनम्, विभज्यालम्भः, अधिश्रयण प्रथनं, अभिमर्शनम् , पात्र्यङ्गुलिप्रक्षालनम् , पर्यग्निकरणम् , श्रपणं, आ

लम्भनम्, अभिवासनम् , अभितप्याह्योद्कदानम् , त्यागो यष्टुः । ईडे घावापृथिवीत्युच्यमाने परिघीन्परिधाय रौहिणावुद्धास्य सुचो

हीत्रपद्धतिः।

वृहतः पर्वतादाद्भ्या यातिमपमृजं वहन्तो३म् ।

समिश्वनोरवसा नूतनेन मयोभुवा सुप्रणीती गमेमा नो रियं वहतमे। वीराना विश्वान्यमृता सौभगानो(१)३म्' ।

इत्यपराग्हे।

तत ईळे द्यावापृथिवीत्याद्यभयत्र । सर्वमीळे द्यावीयमुत्सुज्य (मध्यमा वाचम्।

(२)"ईळे द्यावाष्ट्रियवो पूर्विचत्तयेऽप्ति घर्म सुक्रचं यामन्निष्टये याभि

भैरे कारमंशाय जिन्वथस्ताभिरू पु ऊतिभिरश्विना गते।३म्।

युवोर्दानाय सुभरा असश्चतो रथमा तस्थुवैचसं न मन्तवे याभि र्धियोऽवथः कर्मन्निष्टयें ताभिक्ष षु ऊतिभिरिश्वना गती३म्।

युवं तासां दिन्यस्य प्रशासने विशां क्षयथा अमृतस्य मज्मन

याभिर्धेनुमस्यं पिन्वथो नरा ताभिक्ष षु ऊतिभिरिश्वना गते।३म्।

याभिः परिज्मा तनयस्य मज्मना द्विमाता तूर्षु तरणिर्विभूषी याभिस्त्रमन्तुरभवद्विचक्षणस्ताभिकः षु ऊतिभिरिध्वना गतो ३म्।

याभी रेभे निवृतं सितमद्भ्य उद्घन्दनमैरयतं स्वर्द्वशे याभिः करणं

प्र सिषासन्तमावतं ताभिक षु ऊतिभिरश्विना गता३म्।

याभिरन्तकं जसमानमारणे भुज्यं याभिरव्यथिभिजिजिन्वथुर्याभि कर्कन्धुं वय्यं च जिन्वथस्ताभिक्ष षु ऊतिभिरिध्वना गते।३म् ।

याभिः शुचितत धनसां सुषंसदं तर्त धर्ममोम्यावन्तमत्रये पृश्निगुं पुरुकुत्समावतं ताभिक षु ऊतिभिरिश्वना गताञ्म्।

याभिः शचीभिर्वृषणा परावृजं प्रान्धं श्रोणं चक्षस पतवे कृथो भिर्वर्तिकां त्रसिताममुञ्चतं ताभिक्ष षु अतिभिरश्विना गता ३म्।

याभिः सिन्धुं मधुमन्तमसश्चतं वसिष्टं याभिरजरावजिन्वतं कुत्सं श्रुतर्यं नर्यमावतं ताभिक षु ऊतिभिरिश्वना गता ३म् ।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

पूर्व । घार

यत्य

र्वश

क्षीद

भिर्ग

विष

पुरि

হা

श

मं

सु

12

₹

<sup>( ? )</sup> 來 0 910年18-9 1

<sup>(</sup>२) ऋ० १।११२।१-२५।

आध्वर्यवपद्धतिः । वृर्वं विभस्मीकरणम् , सुचोः स्थापनम् , तयोरुपस्तारः, तत्रस्थाभि द्यारः, उद्घासनं, प्राणदानम्, कपालाञ्जनम्, तदुद्वासनम्। आसाद-यत्याहवनीयादक्षिणोत्तरौ । इति स्थातुः कर्म ।

ब्रध्वर्यः-- "अप्नस्वतीमि" ( ऋ० १।११२।४) त्यच्यमाने रुचिता वर्म

याभिर्विश्वलां धनसामथर्कं सहस्रमीळ्ह आजावजिन्वतं याभि-र्वज्ञमण्ड्यं व्रेणिमावतं ताभिक्ष पु ऊतिभिरिष्वना गताउम् । याभिः सुदानू औशिजाय वाणिजे दीर्घश्रवसे मधु काशो अक्षरत्क.

क्षीवन्तं स्तोतारं याभिरावतं ताभिक षु अतिभिरिध्वना गता३म्। याभी रस्रां क्षोदसोद्नः पिपिन्वथुरनश्वं याभी रथमावतं जिपे या-

मिस्त्रिशोक उस्तिया उदाजेत ताभिक पु उतिभिरिध्वना गते। ३म्। याभिः सूर्यं परियाथः परावति मान्धातारं क्षेत्रपत्येष्वावतं याभिः विंग्रं प्र भरद्वोजमावतं ताभिरू पु ऊतिभिर्विना गते। ३म्।

याभिर्महामतिथिग्वं कशोजुवं दिवादासं शंवरहत्य आवतं याभिः पूर्भिद्ये त्रसद्स्युमावतं ताभिक्त षु ऊतिभिरिश्वना गताः भ्।

याभिर्वम्रं विषिपानमुपस्तुतं किं याभिर्वित्तज्ञानि दुवस्यथो या

भिव्यश्वमुत पृथिमावतं ताभिरू षु ऊतिभिरिश्वना गते।३म्। याभिनेरा शयवे याभिरत्रये याभिः पुरा मनवे गातुमिषथुर्याभिः

शारीराजतं स्यूमरश्मयं ताभिरू षु क्रतिभिरिश्वना गते। ३म्। याभिः पठवी जठरस्य मज्मनाग्निनीदीचित इद्धो अज्मन्ना याभिः

शर्यातमवथा महाधने ताभिक्ष षु ऊतिभिरिश्वना गते।३म् । याभिरिक्तरो मनसा निरग्यथोऽप्रं गच्छथो विवरे गोअर्णसो याभिः

र्मंतुं श्रूरमिषा समावतं ताभिक्ष षु ऊतिभिरश्विना गते।३म्।

याभिः पत्नीर्विमदाय न्यूह्थुरा घ वा याभिरक्रणीरशिक्षतं याभिः सुदास ऊहथुः सुदेव्यंश्ताभिक षु ऊतिभिरश्विना गता३म्।

याभिः शंताती भवथो ददाशुषे भुज्युं याभिरवथो याभिरित्रगुमा-

म्यावतीं सुभरामृतस्तुभं ताभिक षु ऊतिभिरिश्वना गतो३म्। 

याभिनैरं गोषुयुधं नृषाद्ये चेत्रस्य साता तनयस्य जिन्वथो याभी

रथाँ अवथा याभिरवंतस्ताभिक षु ऊतिभिरिष्वना गते। ३म्। याभिः कुत्समार्जुनेयं शतकत् प्र तुर्वीति प्र च दभीतिमावतं याभि-

ध्वेसन्ति पुरुषंतिमावतं ताभिक षु ऊतिभिरिध्वना गता३म्। अप्नस्वतीमश्विना वाचमस्मे कृतं नोद्स्रा वृषणा मनीषामद्युत्येऽवसे

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

युह ाप: यणं

चो

आ.

नमे।

यमा गिभ

गिभि

ज्मना मूषि

कराव

र्याभि

ग्राभि

যা

पाभि

१०६ अग्निष्टामपद्धतौ-

आध्वयंवपद्भतिः।

इत्याहे।पोत्तिष्ठन् । रुचितो घर्मः । घर्मस्य तन्वौ गाय । औद्गात्रपद्धतिः ।

प्रज्वलनकाले प्रसोमदेववीतय इति घर्मतन्वौ सक्रद्वायेत् । (अनयोः प्रजापतिर्ऋषिः वृहती ल्लन्दः घर्मो देवता परिधिपरिधार्भ विनियोगः ।)

हैं इ हो उ हैं उ । प्रसें मदेवा ३ वे। यिता १ या २३ यि । हैं उ । सिन्धुर्निपिटेर्य ३ आंगी १ सा २३ । हैं उ ३ । अं ए शोः पयसी मिदिरोंन ३ जी गूँ १ वी २३: । हैं उ । ३ । अच्छों को शम्मा ३ धूरच्यू १ ता २३ म्। हैं उ । २ । वा । धर्मः प्रवृक्तेस्तन्वीं सर्मों ने धूर्व खूरी सुवा रे। रे। थे। पर ॥

औही ३ वें। १३ ई ३ वें। १३। आंगिही २।३। प्रसोमेर्द वेवा २ यिते २३४ याँगि । सिन्धुर्निप । वेंगे आ २ णा २३४ सा । अठ० शोः पयस्ति मिदरः ने जारे गूँ २३४ वीः । अँचर्छा कीशं । मैधू२इन्धूँ २३४ ताँम् । औ हो ३ वाँ। ३। ई८ ३ याँ ।३। आंगिही २ आंगिही २३। आंशिय । हाँ। २३४ । अहाँ वा। धेर्मः प्रवृक्तेस्तत्वींसमाँनेश्मिंहेसुवा २३४५: (१)॥ प्रस्तोता ध्मतन्वो गानानन्तरमवसरे सत्यन्यान्यपि धर्मिलिङ्गान

सामानि सरुद्रायेत् । तद्यथा-

कायमान इति महावैश्वानरवतम । सहोभ्राजेतीन्द्रस्य च सवस्थम्। विष्णोस्त्रीणि स्वरीया∜सि पञ्चानुगानं द्ववनुगानञ्चाते ।

रुचितो घर्म इत्युक्ते प्रस्तोता उद्यंक्लोकानरोचय इति घर्मरोचर् सक्कायेत।

इन्द्र ऋषिः, अनुष्टुप्छन्दः घर्मो देवता ।

उँद्यं ल्लोर्का न रोर्चयः। होइ। इमी लोर्का न रोर्चयः। होई। प्रजी भूतमरोर्चयः । होइ। विश्वं भूतमरोर्चयः। हो २ है। २३४ आहीवा। वैमी ज्योती २३४५: (२)॥

हित्रपद्धतिः। नि ह्रये वां वृधे च ने। भवतं वाजसातौ ३म्"।

तते। रुचिते। धर्म इत्युक्ते—

"अरूरचदुषसः पृश्विरित्रय उत्ता विभिर्त भुवनानि वाजयुर्माया विना मिमरे अस्य मायया नृवक्षसः पितरा गर्भमादधाः भू(३)।

(१) छ० आ०६,१,३,४=आ० गा०२,२,१५-१६।

(२) आ० गा०६,२,१०। (३) ऋ०९।८४।३।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

5

₹

वरुण

मित्रो इ

वरुणे

इति प्र

श्रुतेः गृह्यन्ते

ससम

वीरम

मुत्था

## भवग्यं प्रयोगः।

30\$

आध्वयंवपद्धतिः

परिक्रम्योपतिष्ठन्ते(१)ऽकृतं चेद्रभों देवानामिति ।
"ॐ गभों देवानामिपता मतीनामपतिः प्रजानाम् ।
सन्देवो देवेन सवित्रा गत सर्ठ० स्वर्येण रोचते ॥
समग्निर्गनना गत सन्देवेन सवित्रा सर्ठ० सुर्येणारोचिष्ट ।
स्वाहा समग्निस्तपसा गत सन्देवयेन सवित्रा सर्ठ० सुर्येणारुरुचत ॥

धर्ता दिवो विभाति तपसस्पृथिव्यान्धर्ता देवो देवानाममत्यस्तेपाजाः। वाचमस्मे नियच्छ देवायुवम् । अपश्यक्षोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तम् । स सद्धीचोः स व्विषूचीर्वसान आवरीवर्त्ति भुवनेष्वन्तः ॥

औद्रात्रपद्धतिः।

धान

३। र

म्।

11

यत

स

१३३

हाँ।

11

शान

पम्।

चन

रजीं.

वा।

अथोद्गातारोऽध्वर्युशाखाविहितेनानुवाकेन (ग्रु०य०सं०३७।१४-२०) हौत्रपद्वतिः ।

युभिरक्तुभिः परि पातमस्मानिरिष्टेभिरिश्वना सौभगेभिस्तन्नो मित्रो वहुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौरम्।

द्युभिरकुभिः परि पातमस्मानरिष्टेभिरिश्वना सौभगेभिस्तन्नो मित्रा वरुणा मामहन्तामदिति सिन्धुः पृथिवी उत द्यौरम् ।

द्युभिरक्तुभिः परि पातमस्मानरिष्टेभिरिश्वना सौभगेभिस्तन्नो मित्रो वहरो। मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौरम्'ः। (पवसृचः १०१)।

मदन्तीजलमुपस्पृश्योत्तिष्ठेत् ।
तते महावोरोपस्थानं (२)कुर्यात् ।
"ॐ गर्भो देवानां पिता मतीनां पितः प्रजानाम् ।
सन्देवो देवेन सवित्रा गत सर्ठ०सूर्येण रोचते ॥
समग्निरग्निना गत सन्दैवेन सवित्रा सर्ठ०सूर्येणारोचिष्ट ।
स्वाहा समग्निस्तपसा गत सं दैव्येन सवित्रा सर्ठ० सूर्येणारुह्वत॥
धर्ता दिवे। विभाति तपसस्पृथिव्यां धर्ता देवे। देवानाममर्त्यस्तपाजाः।

वाचमस्मे नियच्छ देवायुवम्।

(२) अत्र होतारमध्वयंवो वाचयन्त्येतमनुवाकम् । तथा चाइवलायनसुत्रम्—"रु

मुस्याप्येनानध्वर्यवो वाचयन्ती"(४।६)ति ।

<sup>(</sup>१) "स यदैतद्दश्वयुँरुपोत्तिष्ठन्नाह् रुचितो वमं इति तदुपोत्थायावकाशेरुपतिष्ठन्त" इति प्रकृत्य "षहुपतिष्ठन्त" इति "गर्भो देवानामि" (श० त्रा० १४।१।४।१-२) ति च श्रुतेः । पहुपतिष्ठन्त इत्यन्न प्रस्तोतृन्यतिरिक्ताः सयजमानाः पञ्चित्वेजः पड्यहणेन गृह्यन्ते । श्रुतौ प्रस्तोतुरदृष्टत्वात् । छन्दोगानां तस्याप्युपस्थानं विहितमतः सोऽपि सिम उपस्थानं करोतीति देवः । आपस्तम्बः—"सर्वत्विजो यजमानश्चाधीयन्तो महा-विस्मक्षभन्त" (१९।८।१६) हति ।

280

# अग्निष्टोमपद्धतौ—

आध्वर्यवपद्धतिः।

विश्वासाम्भुवाम्पते विश्वस्य मनसस्पते विश्वस्य व्यचसस्य

अ

इदं घ

आददे

इन्द्र न

३। य

श्रुरा-

षर्मूज

131

२३४

लत्वात

दिदं ह

विरमे-दित्यो

चित्र

(891

( साम

सर्वस्य व्वचसस्पते।

देवश्रुत्वन्देव धर्म देवो देवान्पाह्यत्र प्रावीरतु वान्देवचीतये। मधु माध्वीभ्यां मधु माधूचीभ्याम् ॥ हृदे त्वा मनसे त्वा दिवे त्वा सूर्याय त्वा । ऊर्ध्वोऽअद्ध्वरन्दिवि देवेषु घेहि ॥ पिता नोऽसि पिता नो वोधि नमस्ते अस्तु मा मा हिर्ठ •सीः ( गु० य० सं० ३७। १४-२० )

अपाणौति पत्नी शिरः।

अध्वर्युः-त्वष्ट्रमन्त इत्येनां वाचयति(१) महावीरमीक्षमाणाम्। "ॐ त्वष्टृमन्तरत्वा सपेम पुत्रान्पशूनमिय धेहि प्रजामस्मासु धेह

रिष्टाहर्ठ० सह पत्या भूयासिम"ति ब्रुहि । पत्नी-

"ॐ त्वपृमन्तस्त्वा सपेम पुत्रान् पश्चमिय घेहि प्रजामस्मासु घेह रिष्टाहर्ठ० सह पत्या भूयासम्"। (३७।२०) औद्वात्रपद्धतिः।

तिष्ठन्तो घर्ममवेक्षेरन्।

हौत्रपद्धतिः।

अवश्यं गापामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तम्। स सभीचीः स विषुचीर्वसान आवरीवर्ति भुवनेष्वन्तः। विश्वासां भुवां पते विश्वस्य मनसस्पते विश्वस्य वचसस्पते सं स्य वचसस्पते।

देवश्चत्वं देव घर्म देवा देवान्पाह्यत्र प्रावोरनु वां देववीतये। मधु माध्वीभ्यां मधु माधूचीभ्याम् ॥

हृदे त्वा मनसं त्वा दिवे त्वा।

सूर्याय त्वा ऊर्ध्वो अध्वरं दिवि देवेषु धेहि॥ पिता नोऽसि पिता ने। वोधि नमस्ते अस्तु मा मा हिर्ठ० सीः"(र) इत्यवकाशानुवाकः।

पुनमंदन्तीरुपस्पृश्यापविश्वति(३)।

(१) "अथ पत्न्ये शिरोऽपवृत्य महावीरमोक्षमाणां वाचयति त्वष्ट्रमन्तः" (श<sup>० व्र</sup> १४। १। ४। १६ ) इत्यादि श्रुतः । पत्न्य इति पष्ट्यर्थे चतुर्थी । (२) जु० य० सं० ३७। १४-२०।

(३) अत्र 'उपविशति' हत्येकवचनात् ब्रह्मयजमानयोरुपस्थाननिवृत्तिरिति के<sup>जिंग</sup> "पहुपतिष्टन्त" इति शतपथश्रुतेः (१४ । १ । ४ । १) पड्यहणात्सयजमानाः घर्मोप्यु<sup>ह</sup> सर्वत्विज उपतिष्ठन्त इति। एवं परार्थत्वाद्वद्वयजमानयोरप्युपस्थानं भवतोति बृद्धसंप्रही आध्वयंवपद्धतिः।

ब्रहः केतुनेति दक्षिणर्ठ० रौहिणं(१) जहोति,

अध्वर्युः स्प्योपग्रहेण निधनकाले—

"ॐ अहः केतुना जुषता एं सुज्योतिज्योतिषा स्वाहा" (३७।२१)। [दं वर्माय(२)।

मन्त्रक्रमेणोत्तरर्ठ० रात्रिरिति (३)सायम्।

"ॐ रात्रिः केतुना जुपता ंसुज्योतिज्योतिषा स्वाहा"(३७।२१)। देवस्य त्वेति रज्जुसन्दानमादाय—

"ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्वाहुभ्याम्पूष्णो हस्ताभ्याम् ।

बाददेऽदित्यै रास्नासि" (३८।१)।

तुर्जी पिन्वनं च।

EU

तःग

Ą I

धेह

धेह

চ বিব

पयुर्व

वंप्रद<sup>ि</sup>

स्थाता च तूष्णीं रज्जुसन्दानं पिन्यने च । औद्वातपद्वतिः।

(४)पूर्वरौहिणपुरोडाशहोमकाले इन्द्रचर इति राजानं सकृद्गायेत्। इन्द्र ऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः घर्मोदेवता।

हुम् ।३। हो ।३। ह्॰ ।३। अहिं। ।३। अहिं। ।३। अहिं। या अहिं। या अहिं। या किंद्री ।३। हैन्द्रचरो । ने३मिधि । ताँहैंवन्तायि ।३। वये हिंहेत्।३। विभ्री हैये विधेमिणे ।३। याँचारियाः । युनंज । ताँयिधियंस्ताः।३। सेत्यमीजः।३। रजः सुवः।३। शुरींनुषा । ताँ ३ श्रेव । सेश्चे केंद्रमायि ।३। भेद्रें सुर्धा ।२। भेद्रें मुर्धे । पर्मूर्जम् ।३। अंगिमितायि । वेजेभे । जातुव्याः ३। हैहियशः ।३। दिवि देधे ३ हेस् ।२। दिवि देधे ३। हाँउ वा । वाँगीडार्स्वी हैहेद्रां १३१९ं । (४) ॥

(१) ''सर्वेहुत एककपाल" (का० श्रा० १ । ९ । १२) इति परिभाषोक्तरस्यैककपा-ल्लात्सर्वेहुतं रोहिणहवन्या सुचा जुहुयात ।

(२) "अहः केतुना यजुषो घर्मदेवत्ये" (का० स० स्०४ अ० ३०१ पत्रे) त्युक्तत्वा-

१(२) दिदं घर्मायेति त्यागः । 'इदमन्दे, इदं रात्र्ये' इति जीर्णसम्प्रदायः ।

(३) अत्रापस्तम्वः—"यत्रक्वच विप्रकान्ते प्रवर्गे आदित्योऽस्तमियात्कृतान्तादेव विरमेच्छ्वोभूते शेषं समापयेदि"(१९१२)ित। तथा तत्रैव "यदि घमंण प्रचरत्स्वा-दित्योऽस्तमियादपरस्यां द्वारि दभंण हिरण्यं प्रबच्योद्वयं तमसस्परीत्युपस्थायोद्धत्यं वित्रमिति द्वाभ्यां गाईपत्ये हुत्वा प्रवृज्य श्वो भूते वयः सुपर्णा इत्यादित्यसुपतिष्ठन्ते" (१९११७१२) इति।

(४) मुदितनानाभाईकृतोद्गातृपद्धतावत्रापेक्षितं पूर्वरौहिणपुरोडाशहोमकालीक

साम उत्तररोहिणहोमकाल एव लिखितं तिचन्त्यम्।

( ५ ) छ० झा० ४, १, ३, ६ = आ० गा० ४, २,:१९।

अग्निष्टोमपद्धतो--

११२

आध्वयंवपद्धतिः।

अध्वर्युः—इड एहीति गामाह्वयति नाम्ना च त्रिरुच्चैरपरेण गाः पत्यं गच्छन् ।

"ॐ इड पद्यदित पहि सरस्वत्येहि" (३८।२) (१)इत्युपांशु ।

अथोच्चैः—गङ्ग एहोति त्रिः। धेनुं गायेति प्रेष्यति। धेनुं गाय।

अदित्यै रास्नेति गां पाशेन प्रतिमुच्य ।

औद्गात्रपद्धतिः।

अध्वर्यवो गङ्ग पहीत्युक्तवा यदा धेन्वजयोर्वत्सवर्करावुपमृजन्ति त स्वादिष्ठयेति धेनुं सरुद्रायेत् ।

प्रजापतिर्ऋषिः गायत्रीछन्दः धर्मी देवता।

हैं उ।२। हाँ उ। अभी हों ।२। अभी होंचि। ईया हो उ।२। ईयाहों उ अभी होंचि।२। (अभी हो २। या २३४ आ हो वा। भुवत। इडा २३ हे ऊ।२। होंउ अभोहों।२। अभोहोंचि। ई या हो उ।२। ई या हो उ। अ होत्रपद्धिः।

ही

वा

वसे

परि

येा

मेवा

णाय

क्रत्व

(२)"उप ह्वये सुदुघां धेनुमेतां सुहस्ता गाधुगुत दाहदेनां श्रे सवं सविता साविषनोऽभीद्धो घर्मस्तदु षु प्र वाचाइम् ।

उपह्नये सुदुघां घेनुमेतां सुहस्ता गाधुगुत देहिदेनां श्रेष्ठं स सविता साविपनोऽभोद्धो घर्मस्तदु षु प्रवाचे।३म् ।

उप ह्नये सुदुघां घेनुमेतां सुहस्ता गाधुगुत दोहदेनां श्रेष्ठं स सविता साविषन्नोऽभीद्धो घर्मस्तदु षु प्रवाचाश्माः।

इति गव्याह्यमानायाम् ।

"हिंक्रएवती वसुपत्नी वसूनां वत्सिमच्छन्तो मनसाभ्यागाद्दुह्य श्विभ्यां पया अष्टयेयं सा वर्द्धतां महते सौभगाया३म्" (३) इत्यायन्त्याम् ।

"अभि त्वा देव सवितरीशानं वार्याणां सदावन्भागमीमहो ३म्" । इत्यभिधीयमानायाम्(५)।

(१) आपस्तम्बः – "त्रिरुपांगु घर्मदुधामाह्वयतोड एद्यदित एहि सरस्वत्येही" (१९।९।३) तया "त्रिरुचैरसावेद्यसावेद्यसावेद्दी" (१९।९।४) ति ।

(२) उपह्नय (२०१११६४। २६) इति गन्याह्यमानायाम् ( शां० श्री०१ १०। १)। अध्वर्युणा गाह्यत्यमपरेण गन्छता "इड एह्यदित एहि सरस्वत्येही"ति ही नार्थं गन्याहृयमानायां होतोपविष्ट एव "उप ह्वये"त्येतामभिष्टुयान्निः।

(३) ऋ०१। १६४। २७। (४) ऋ०१। २४। ३।

( ५ ) अभिधीयमानायां - बध्यमानायाम् ।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

## प्रवर्ग्यप्रयोगः।

११३

आब्वर्यवपद्धतिः।

"ॐअदित्यै रास्नासीन्द्राण्या उष्णीपः" (३८१३)। स्थूणायां वध्वा पूषासीति वत्समुतस्त्रजति ॥

"ॐपूषासि" (३८।३)।

गाह.

त तः

हों रं

२३ है

ां थ्रा

ं स

वं स

दुहा

मः'(४

ਛੀ"ਿ

श्री०

ति हो।

सन्दाय घर्माय दीष्वेति वत्समुन्नयति ।

"ॐवर्माय दीष्व" (३८१३)।

अश्विभ्यां पिन्वस्वेति पिन्वने दोग्वि।

"ॐअश्विभ्यां पिन्वस्व सरस्वत्यै पिन्वस्येन्द्राय पिन्वस्य" (३=।४)।

स्वाहेन्द्रविदिति विष्ठुषे।ऽभिमन्त्रयते।

"ॐस्वाहेन्द्रवत्स्वाहेन्द्रवत्स्वाहेन्द्रवत्" ( ३८। ४ )।

यस्ते स्तन इति स्तनमालभते(१)। औद्गात्रपद्धतिः।

ही १ वि । २ । औ र हो १ इ)(२)।

स्वादिष्ठेया। मैं।दिष्ठेया। (हैं। उ २ हाँ उ०। या २३४ औं हो या।) जैनत्। इडा (२३। हैं।उ २ हैं।उ०। औं हो १ यि।३।) पैवस्वैसो। मैं। धैं।रया। (हैं। उ २ हैं। उ०। या २३४ औं हो वा।) वृधत्। इडा होत्रपद्दतिः।

"समी वत्सं न मातृभिः सुजता गयसाधनं देवाव्यं मद्मभि द्विश-वसो3म्(३)।

सं वत्स इव मातृभिरिन्दुर्हिन्वाना अज्यते देवावोमदे। मतिभिः परिष्कृताञ्जम् ॥(४)

इत्युपस्ज्यमानायाम्(५)।

"यस्ते स्तनः शशयो या मयाभूर्येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि या रत्नधा वसुविद्यः सुद्रः सरस्वति तमिह धातवे का३म्"(६) । इति स्तनं वत्सेऽभि पद्यमाने(७)।

(१) 'अथास्यै स्तनमभिषद्यते यस्ते स्तन' (शः ब्रा० १४।२।१।१९) इति श्रुतेः । काण्वानां तु 'स्तनानालभत' इति पञ्चते । अतोऽन्नेकवचनं जात्यपेक्षया तेन सर्वेषा-मेबालम्भः ।

आपस्तम्बः—यदि घर्मधुग्दोहकाले नागच्छेदन्यां दुग्घ्वा प्रवृज्य तां सुत्यायां ब्राह्म-णाय दृशाद्यमनभ्यागमिष्यन्तस्याद्यदि धर्मदुहि (गि) पयो न स्याद्यतेश्चतुर्थे पादं स्तनं इत्वा पिन्वयेद्यदि दुधि दुहीत बाईस्पत्यं शंसेदि( १९।१८।१-३ )त्यादि ।

(२) वक्रचिह्नान्तर्गतपाठास्तु संहिताया न दश्यन्ते।

(३) ऋ० ९ । १०४ । २ । (४) ऋ० ९ । १०९ । २ ।

( ९ ) उपसुज्यमानायां = सवत्सोक्रियमाणायामित्यथः ।

(६) ऋ०१।१६४। ४९। (७) वत्से स्तर्ने गृह्गति सतीत्यर्थः।

अग्नि० १५

आध्यर्यवपद्धतिः।

"ॐयस्ते स्तनः शशयो यो मयोभूयों रत्नधा वसु विधः सुद्त्रः। येन विश्वा पुष्यसि वार्ग्याणि सरस्वति तमिह धातवेऽक (३८१५)। एवं (१)प्रतिप्रस्थाताजां मयूखे त्रणीम् (२)।

धेनुसामसमाप्तौ पया गायेति प्रेष्यति । पया गाय । <sub>३८ २</sub> औद्गात्रपद्धतिः।

( २३। हीं २ हीं उ०। औहो १ इ।३। ) इन्द्रीयेपा । तैं विशेषिस्ता (हीं र हीं उ० या २३४ अं ही वा।) करत्। इडा २३।

उर हार्ड । भी हो १ थि।२। भी हो २ । यौ २३४ भी हो या। ऐ। हैया। ैंधर्न (३)॥ १२॥

पयसो ( दोहन ) राहरणकाले(४) अग्नेयुक्ष्वेति पयः संहकः स सरुद्गायेत्। प्रजापतिऋषिः गायत्रीछन्दः घर्मीदेवता।

इैयो २। इँ या। ईं यो २। ई या। इँ यो २। इ याँ। अँग्ने युंक्ष्वा हौत्रपद्धतिः।

"गौरमीमेदनु वत्सं मिषन्तं सूर्धानं हिङ्कुणोन्मातवा उ सुक्ष घममभि वावशाना मिमाति मायुं पयते पयाभाशम् (५)।

इत्युन्नीयमाने(६)। "नमसेदुप सीद्त दध्नेद्भि श्रीणीतन इन्दुमिन्द्रे द्धातना३म्() सञ्जानाना उप सीदन्नभिज्ञ पत्नीवन्ता नमस्यन्नमस्यन् रिरिक्कांसर न्वः क्रावत स्वाः सखा सख्युर्निमिषि रत्तमारो।३म्"(८)।

(१) केचिदनुपयोगाद्वर्करसन्दानं नेच्छन्ति तद्युक्तम् । आपस्तम्बकठस्<sup>त्राह</sup>वयं । बर्करस्य साक्षात्पाठात्, एवं शब्देन कात्यायनेनापि संगृहीतत्वाच्च।

(२) अत्र कठसूत्रे विशेष: -

स्वश्चरिष्यनप्रवरयण पूर्वेद्यर्वत्सवर्करौ । अपाकुर्यात्तथा प्रातः सायं चोत्सुज्य घेनुके । नाशे वर्मदुहेा धेन्वा वतधेनुं दुहेत्ततः। घर्मायार्धे वतायार्धे दुद्धात्द्वौ द्वौ स्तनाविह । घर्मवतद्हो नाशे आज्येन प्रचरेद्द्विधा । अजानाशे तु गव्येनान्यां वा धेनुसानयेत्। सर्वनाशे वृता दुग्धं पयो वा दिघ वा नयेत्। इति।

(३) छ० आ० ५, २, ४, २, आ० गा० ३, १, ७॥

( ४ ) "पय आहरन्ति तत्पयः" ( द्रा० श्रौ० २।२।३४ )

(६) ऋ० १।१६४।२८। (६) स्तनादुन्मुच्य वत्से नीयमाने।

(७) ऋ॰ ९१११६। (८) ऋ० १।७२।९।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

तवा

वा ३

साधव आंश

384

समीः

णेह र

यदुप

(3)

(

( (

## आध्वर्यवपद्धतिः। उत्तिष्ट ब्रह्मणस्पत इत्युच्यमाने उपात्तिष्ठति । औद्रात्रपद्धतिः।

३ ° ये तवा। अर्धने युंक्ष्वा। विशेषे तवा। अर्धने युंक्ष्वाही ३ ° ये ३ तवा। ई यो २। ई या। ईयो २ ईया। ईयो २। ईया। अर्द्यासीदीय-वा ३ सींघवाः । अद्दीसी दायि । वैसिंघवाः । अद्दीसी दायि वा ३ साधवाः । ई यो ३ । ईया । ईयो २ ईया । ईयो ३ । ईया । अरंवहान्ती ३ अँशिवाः । अरं वहा । तीयारावाः । अरं वहीन्ती ३ अँशिवाः । इयो ३ । पै। ईया। ईयो २ ईया। ईयी इया २ उ वाँ २। आ २।३। हैस्। ऐ २ पैया ३४५: (१) ॥ १३॥

हौत्रपद्धतिः।

इत्यपसीदति।

V.FZ

सुका

(9)

सर

(२) "दोहेन गामुप शिक्षा सखायं प्र वोधय जरितर्जारमिन्द्रं कोशं न क्वा पूर्णं वसुना न्यृष्टमा च्यावय मघदेवाय ग्ररोइम्(३)

दुइन्ति सप्तैकामुप द्वा पञ्च सजत स्तीर्थेसिन्धे।रिध स्वरो३म्(४)। (५)आ दशभिर्विवस्वत इन्द्रः कोशमचुच्यवीत्खेदया त्रिवृता दिवे।३म्।

(६)आत्मन्वन्नभा दुद्यते घृतं पय ऋतस्य नाभिरमृतं वि जायते समीचीनाः सुदानवः प्रीणन्ति तं नरे। हितमव मेहन्ति पेरवे।३म्।

(७)समिद्धो अग्निरिध्वना तप्तो वां घर्म आ गतं दुद्धन्ते गावा वृष-

णेह धेनवा दस्ता मदन्ति कारवे।३म्।

समिद्धो अग्निर्वृषणा रियर्दिवस्ततो घर्मो दुद्यते वामिषे मधु व्या हि वां पुरुतमास्रो अश्विना हवामहे सधमादेषु कारवे।३म्।

(=)तदु प्रयत्ततममस्य कर्म द्स्मस्य चारुतममस्ति दंसोपव्हरे यहुपरा अपिन्वन्मध्वर्णसा नद्यश्चतस्रो३म्"।

रति दुद्यमानायाम्।

(६) "अधुक्षत्पिप्युषीमिषमूर्जं सतपदीमरिः सूर्यस्य सतरिमभा३म्(१०)। उत्तिष्ठ ब्रह्मण्रस्पते देवयन्तस्त्वेमहे उप प्र यन्तु मरुतः सुदानव इन्द्र

(१) छ० आ० १, १, ३, ५, आ० गा० ३, १, ८॥

(२) गवि दुद्धमानायां "दोहेन गा" मित्याद्याः सप्ताभिष्टुयात्।

- (३) ऋ० १०।४२।२। (४) ऋ० ८।७२।७। (६) ऋ० ८।७२।८। (६) ऋ० ९।७४।४। (७) शां० श्रौ० ९।१०।८। (८) ऋ० १।६२।६। (९) गां दुग्ध्वाऽध्वर्यो उत्तिष्ठति सति "अधुक्षदुत्तिष्ठे"त्वेते द्वे समिष्टुयात्।
- (१०) क्र टाण्यार्व।

आध्वयंवपद्धतिः।

उप द्रव पयसेत्युच्यमाने स यथायथेतङ्गच्छत्युर्वन्तरित्तमिति "ॐउर्वन्तरिक्षमन्वेमि" ( ३८१५ ) ।

हो ।

हे व

उ घ

उवा

र्थन

इं २

(2)

मंधि

तों

है थे

नाव

किय

कि

स्था

( अ

मव

तृष्णीं प्रतिप्रस्थाता उभावग्नीधे पयसी प्रदाय,

अध्वर्युः— परीज्ञासावादत्ते गायत्रज्ञ्ञन्दोऽस्रोति प्रतिमन्त्रम् । "ॐ गायत्रं छन्दे।ऽसि । ॐत्रैष्टुभं छन्दे।ऽसि" (३८१६)। विशिष्ठशफौ गायेति प्रेष्यति । वशिष्ठज्ञफौ गाय । औद्वात्रपद्धतिः ।

आसेचनकाले आत्वाविशन्त्विति सिन्धुसाम सकृद्रायेत्। असि

ऋषिः गायत्रीछन्दः धर्मोदेवता

आत्वाविशन्त्विन्दा ६ वोः। समुद्रेमिर्वेसिन्धेवः। समुद्रेमि। वेसिन्धे २३ वैाः। ने त्वा मिन्द्रातिरिच्येर्त । न त्वा मा २३ यिन्द्रौ। तिरिच्याः तौ ३४३ यि। औ २३४५ इ। डा(१) ॥ १४॥

(प्रस्तोता) शकाभ्यां परिग्रहणकाले प्रथश्च यस्येति वशिष्ठशर्भ

(२)सक्रद्वायेत्। वशिष्टऋषिः त्रिष्दुष्छन्दः धर्मोदेवता--

है। उ प्राथोः । चैयस्यसप्रथः । चै ना २ । भा ३ उ वाँ ३ । ईहाँ । ३ हुँवायि । औ २३४ वाँ । ई २३४ डाँ । औं जुष्टुँभस्य हविषः । हवा १ विषे या ३ उ वाँ ३ । ई हाँ । ३ । हुँवायि । औं २३४ वाँ । ई २३४ डाँ धौंहें र्रुं नानौत्सवितुः । चवा २ यि । ष्णा ३ उवा ३ । ईहाँ । ३ । हुँवायि औं २२४ वाँ । ई २२४ डाँ ५ । रैथन्तर्रमाजभारी वसा २ यि । छा ३६ वा । ३ १ है २२४ डाँ । ए ३ । हुँवायि । औं २३४ वा । ई २३४ डाँ । ए ३ । हुँवायि । औं २३४ वा । ई २३४ डाँ । ए ३ । हुँवायि । भा २४ वा । उ

प्राथोः । चैयस्यसप्रथः । चै ना २ । मा ३१ उ वा २३ । ईडी । ३। होत्रपद्धतिः ।

प्राश्मेंबा सचा३म्"(३)।

इत्यु(प)चिष्ठति।

(४) "उप द्रव पयसा गोधुगो षु मा घर्मे सिश्च पय उस्त्रियायाः

(१) छ० आ० ३, १, १, ४—गे० गा० ५, २, २३

(२) "ज्ञफाभ्यां परिगृह्णाति विशिष्टस्य शफी"।( द्रा० श्रौ० २।२।३६) इति।

(३) ऋ० १।४०।१।

(४) अत्राध्वर्युर्वेन क्रमेण गां दोग्धि तेनैव क्रमेण प्रतिप्रस्थाताऽजां मयुर्खे क् तृष्णीं दोग्धि । तत एकं गव्यमेकमाजमेवं हे पयसी, तयोहंयोः पयसोरघ्वयुप्रतिप्रस्था भ्यां शास्त्रायामानीयमानयो "रूप द्रव पयसे"त्यादिकां कल्पजामभिष्ट्रयात् ।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

आध्वर्यवपद्धतिः।

ताभ्यां महावीरं परिगृह्णाति द्यावापृथिवीभ्यान्त्वा परिगृह्णामीति । "ॐद्यावापृथिवोभ्यां त्वा परिगृह्णामि" (३८।६) । औद्रात्रपद्धतिः।

ही थि। हो। वैहा ३१ उ वा २३। ई २३४ हो। अनुष्टुभस्य हविषः। है वार्याः। या ३१ उवा २३। ईडी। ३। ही यि। हो। बीहा ३१ उ वा २३। ई २३४ हाँ । धौतुर्धुतानात्सवितुः । चै वा २ थि । ष्णा ३१ उवा २३। ईँडा । ३। ही यि। हो। वें हा ३१ उवा २३। ई २३४ हों। र्थन्तरमाजभौरी। वेसा २ इ। द्वा ३१ उवा २३। इंडा । ३। होई। ०।

हैं २३४ हो। ३ पे ३ । द्युता २३४५:(१) ॥ १६ ॥ ( प्रस्तोता ) अध्वर्युभिर्महावीरे (हि) हीयमाणे इन्द्रंबर इति व्रतपक्षौ (२)सकुद्गायेत् । प्रजापतिऋषिः त्रिष्टुप् छन्दः घर्मोदेवता ।

हीं उ ३। है एं ह एं ह एं है एं। ३। हैं उ । ३। ईन्द्रेन्नरो । ने ३ म<mark>ैधि । ता</mark>हर्वैन्तौयि । यत्पौरियाः । युनैजी तौयिधियैस्तीः । शैरोनुषा । तों ३ श्रेवसेश्चेंकॉमायि । आगोमतायि । ब्रेजेर्भ । जीतुर्वेन्नाः । हींउ ।३ ।

है ऐ ह ऐ हु ऐ है ऐ। ३। है। उ २ हाउ। वा ३। ई २३४५॥ १७॥ हौत्रपद्धतिः।

नाकमख्यत्सविता द्मृना अनु द्यावापृथिवी सुप्रणीते।३म्"(३)।

इत्याहियमाण्याः पयसोः।

क्ति

सित

मन्ध

π २

श्रफं

13 यिः

धोतु

यि।

131

11184

3

T: fo

स्था

(४) 'अा सुते सिञ्चत श्रियमा नुनमश्विनार्ऋषि गरित्यासिच्यमानयाः। "उदु ष्यदेवः सविता हिरण्यये"त्युद्यस्यमाने । अत्र कात्यायनानां खरादु-धम्यासेचनं विहित (का० श्रो० २६।६।१५-१६) मस्ति कर्मविपर्यासे

(३) शां अशे प्रश्रा ।

(४) अच केषाञ्चिद्ञवर्यूणां शालायां पयसी आनीय खरस्थ एव महावीरे आसेक क्रियास्ति । तन्नासिच्यमानयोः पयसोर्यथासङ्ख्य "मासुते सिद्धत श्रिय" मित्ये किस "ज्ञा न्नमिश्वनोर्ऋषि" रित्यपरिस्मिन्नेव हे अभिष्टुयात्।

केपाञ्चिद्घ्वर्यूणामाजं प्रथमं केपाञ्चिद्गव्यं प्रथमम्। तत्राश्वलायनसूत्रे विशेषव्यव-स्था-"आसिच्यमान आ नूनमिखनोर्ऋषिरिति गव्य, आ सुते सिञ्चत अयमित्याजे" ( आ० श्री ० १७० पृ० १ पं० ) इत्यस्ति तथापि शाङ्खायनानां (१।१०।११) सूत्रक्रमेणैव भवति। भाष्यकारैरपि तथैव न्याख्यातम्।

<sup>(</sup>१) आ॰ आ॰ १,१,२,५=आ॰ गा॰ ३,२,५—६॥

<sup>(</sup>२) "हियमाणे व्रतपक्षी" (द्रा० श्री० २।२।३७)

# अभिष्टोमपद्धतौ—

आध्वयंवपद्धतिः।

उद्यम्य मुझवेदेनोपमृज्योपयमन्यापगृह्णात्यन्तरिचेणोपयच्छामीति।

"ॐअन्तरित्तेणे।पयच्छामि" ( ३८।६ ) ।

अजापयसाऽवसिच्य शान्ते गाः पयोऽवनयतीन्द्राश्विनेति ।

"ॐइन्द्राश्विना मधुनः सारघस्य घमँम्पात व्वसवा यज्ञत व्वार्"। स्याहा सुरुर्यस्य रश्मये वृष्टिचनये" (३८।६)।

"प्रेतु ब्रह्मणस्पतिरित्युच्यमाने समुद्राय त्वेति वातनामानि (१)

पति गच्छन्नाहवनीयम्।

"ॐसमुद्राय त्वा व्वाताय स्वाहा ।

सरिराय त्वा ब्वाताय स्वाहा।

अनाधृष्याय त्वा वातोय स्वाहा ।

प्रतिघुष्याय त्वा वाताय स्वाहा।

अवस्यवे त्वा ज्वाताय स्वाहा ।

अशिमिदाय त्वा ब्वाताय स्वाहा।

इन्द्राय त्वा वसुमते रुद्रवते स्वाहा ।

इन्द्राय त्वाऽऽदित्यवते स्वाहा ।

औद्गात्रपद्धतिः।

हैं उ र । ईहा । ह थं ह थं हैं थं । र । हैं। उ र । ईन्द्रेन्नरो ( पूर्ववत्)

देवा

वरुष

शश

(शा "द्वाभ

हैं उ। ३। ईहा। ह एं ह एं है एं। ३। हैं। उर हा उ। वा ३। हौत्रपद्धतिः।

यथा कर्मे(२)ति ( शां० श्रौ० ५।१०।१३ ) स्वस्त्रात् ।

"उदु ष्य देवः सविता हिरण्यया वाहू अयंस्त सवनाय सुकतुर्घृते पाणी अभि पुष्णुते मखी युवा सुदक्षी रजसी विधर्मणा३म्"(३)।

इत्युद्यम्यमाने।

"आ सुते सिञ्चत श्रियं रोद्स्यारिमश्रियं रसा द्धीत वृषमा ३म्(४) भा नूनमश्विनार्ऋषिः स्तामं चिकेत वामया आ सोमं मधुमत्ता

घमं सिञ्चादथर्वेणा३म्"(५)। इत्यासिच्यमानयाः ।

(१) अत्र संहितास्वरेण जपः।

<sup>(</sup>२) आसेकोद्यमकर्मणोर्विपयांसे 'यथाकमं'( शां० श्रौ० ९।१०।१३)ति स्वा प्रथम "मुदुष्य देवः सवितेण्त्येतामिष्टु "त्याषु ते सिञ्चतक्षियमानूनमिधनोऋषिणि ह्येते अभिष्टुयात्। (३) ऋ० ६।७१।१। (8) 末0 と1651631

आध्वर्यवपद्धतिः।

इन्द्रायत्वाभिमातिष्ने स्वाहा ।

सवित्रे त्वा ऋभुमते व्विभुमते व्वाजवते स्वाहा ।

वृहस्पतये त्वा विश्वदेव्यावते स्वाहा ।

यम्राय त्वाङ्गिरस्वते पितृमते स्वाहाः । (३८।७-९)।

स्वाहा घर्मायेत्यपयमन्यासिञ्जति वर्मे ।

"ॐस्वाहा घर्माय"।

त।

)3.

ात्)

31

र्वेतन

(8)

त्तमं

त्राव

"ft Į

स्वाहा धमः पित्रे इति जिपत्वा।

"ॐस्वाहा धर्मः पित्रे"। (३८।२)

अतिकस्याश्राज्याह धर्मस्य यजेति ।

भो३शा३वय।

अग्नीत-अस्त श्रीःषर् ।

अध्वर्यः - धर्मस्य यज ।

औद्रात्रपद्धतिः।

ई रेडेंडेपे(१) ॥ १८॥

धर्मे हते इमाउवामित्यश्विनोर्वते (२)सकृद्गायेत् । अश्विनावृषी हौत्रपद्धतिः ।

"प्रैतु ब्रह्मणस्पतिः प्र देव्येतु स्**नृता अच्छा वीरं नर्यः पङ्किराभसं** देवा यज्ञं नयन्तु नो३म्"(३)।

इति प्रवजेत्सु ।

"नाके सुपर्णमुप यत्पतन्तं हृदा वेनन्तो अभ्यचक्षत त्वा हिरएयपक्षं वरुणस्य दृतं यमस्य यानौ राकुनं भुरएया ३म्"(४)।

इत्यनुसंयन् ।

ततो हेातृषद्न उपविश्य घर्मस्य यजेत्युक्ते ।

भूभुवर्ये ४ यजामहे ।

(प) "उभा पिवतमश्विनामा नः शर्म यच्छतमविद्रियाभिकतिभि(६)

(१) १७, १८—छ० आ० ४, १, ३, ६—आ० गा० २।२।५—६॥

(२) "हुतेऽिवनोर्व्रतेऽहोरात्रयोवीं" (द्रा० श्रौ० २।२।३८)

(४) ऋ० १०।१२३।६। (3) 来0 2180131

( ५ ) अश्रो "परिष्टाच्च ये यजामहाद्देवतादेशनं सपुरोऽनुवाक्ये" ( शा॰ श्रौ॰

१।२।१९) इति परिभाषितत्वात्पुरोऽनुवाक्याया अभावाद्देवतादेशनं न भवति ।

उभापिवतमस्विना ( ऋ० १।४७।१५ ) गायत्री, तसो वां वर्म इत्यादि कल्पजा ( शा० श्रौ० ५।१०।१८ ) त्रिष्टुप्, आम्यामेकीकृत्य मध्येऽनवस्यन् वषट्कुर्यात्।

"हाभ्यां यजेत् त्रिप्टुब्वतीभ्यां पूर्वाह्न" इति ( कौ० ब्रा० ८।७ ) श्रुतेः ।

(६) ऋ० १।४६।१५।

# अग्निप्टामपद्धतो—

### आध्वर्यवपद्धतिः।

वषर्कृते जुहोति।विश्वा आशा इति। "ॐविश्वा आशा दक्षिण्सिद्धश्वान्देवानयाडिह। स्वाहाकृतस्य। वर्मस्य मधोः पिवत मश्विना" ( ३८।१० )। स्वाहाकारे (१)होमः। इदमश्विभ्याम्। दिविधा इति त्रिरुत्कंपयति । "ॐ दिवि धा इमं यज्ञमिमं यज्ञन्दिवि(२)धाः" (३८।११)। स्वाहाऽग्नय इत्यनुवषर्कृते सशेषम् । 'ॐस्वाहाऽग्नये यज्ञियाय शं यजुभ्यः(३) ( ३०।११ ) इदमग्नये स्विष्टकृते न मम । उदकापस्पर्शः । औद्रात्रपद्धतिः।

बृह्तीञ्जन्दः घर्मोदेवता ।

हीं इहा। ३। इं ही इ हा ३।३। ईमा उवां दिविष्यों ओ हो उ। उसी हवर्ते अश्विना औ हाँ उ। अयं वामह्वेर्यसे राचीय से ओ है। उ। वि हौत्रपद्धतिः।

स्तप्तो वां घर्मों न क्षति स्वहोता प्रवामध्वर्यश्चरति प्रयस्वानमधे र्दुम्थस्याश्विना तनाया बीतं पातं पयस उद्मिया(४)या ४ वौ ४ पर् ओजः सहः सह ओजः स्वः।

ततो भूर्भुवः घर्मस्याग्ने वीही ४ वौ ४ वद । ओजः सहः सह ओजः स्वः। इति पूर्वाह्वे याज्या। अथापरोह्ने-

भूभुवर्ये ४ यजामहे (५) ऽस्य पिवतमश्विना युवं मदस्य चारणे मध्वोरातस्य धिष्ण्यायदुस्त्रिया स्वाहुतं घृतं पयोऽयं सु वामश्वि भाग आ गतम्माध्वी धर्तारा विद्थस्य सत्पती तप्तं धर्म पिवतं रोव दि(६)वा ४ वौ ४ षट ।

(१) मन्त्रात एव होमः न त्वन्तरा स्वाहाकारान्ते । अवर ं स्वाहा करोति देवतामिति ( श० वा० १४।२।१६ ) मन्त्रस्वरूपानुवादमान्नं न त्वन्तरा होमिवि परमिति देवयाज्ञिकाः ।

(२) उत्कम्पनमत्र सक्तन्मन्त्रेण द्विस्तूष्णीं "एकद्रव्ये कर्मावृत्तौ सक्तन्मन्त्रवर्वा ( का॰ श्रौ॰ १।७।८ ) मिति परिभाषायामुक्तत्वात् ।

(३) 'तत एव होम' (का० श्री० ३।३।२६) इत्युक्तेरुत्तराई होमः।

(४) शां० श्री० ५।१०।१८।

(१) ऋ० टावार्ध। (६) शां० श्रो० वार्वार्ध।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

द्याव

विश

इहा

वन्ते शुं

विश

इति खान

नेत्य

अत

आध्वयंवपद्धतिः।

अध्वना घर्ममिति ब्रह्माऽ(१) तुमन्त्रयते ।

"ॐअश्विना घर्मम्पातठं० हार्द्वानमहर्दिवाभिक्रतिभिः।

तन्त्रायिणे नमा द्यावापृथिवीभ्याम्" ( ३६।१२ )।

अपातामिति यजमानः।

"ॐअपातामध्वना घर्ममनु द्यावापृथिवी अमर्ठ० साताम् ।

इहेव रातयः सन्तु" (३६।१३)।

अँ इषे पिन्वस्वेति पिन्वसानमन्मन्त्रयते अध्वयुः--

"इपे पिन्यस्वोर्जे पिन्यस्व ब्रह्मणे पिन्यस्व क्षत्राय पिन्यस्व वावापृथिवीक्यां पिन्वस्व" (३८।१४)।

विश्र ऐ हि गच्छथा आ है। ईं । हो इहा ३ । ईंही इहा २ । ईंही इहा ३४ औ हो वा। ईऽ५ ही ही ही र हैं हो ॥ १९॥

हों इ हो। इ हो इ हो। ३। इमाउवां दिविष्ट्या हो हो उ । उस्नाह-मधो वन्ते । अश्विनाही है। उ। अयं वीमहेर्वेसे शर्चा वर्स् हो होउ । विशंवि-षर्। श्रं हि गर्छथों होंहा उ। ही दें हो दें हो देहाँ। २। हो दें हा। दे हो दें हों ३४ औं हो वा॥ ई २ । ३। (२)॥ २०॥

ओजः सहः सह ओजः स्वः।

🧚 मूर्भुवः घमस्याग्ने वीही ४ वौ ४ षट्।

योजः सहः सह ओजः स्वः।

इत्यपराह्ने याज्या। ततः "स्वाहाकृतः शुचिदेवेषु घर्मो यो अश्विनाश्चमसो देवपानस्तर्मी विश्वे अमृतासो जुषाणा गन्धर्वस्य प्रत्यास्ना रिहन्ते। भृ '(३)।

इत्यभिष्टत्य।

रुण

श्वन

रोच

ते प

नविधि

वर्ग

(१) "अथ ब्रह्मानुमन्त्रयते ब्रह्मा वा ऋत्विजां भिषक्तम" (श० ब्रा० १४।२।२।१९ इति श्रुतेब्रह्मानुमन्त्रयते । हुतं द्रव्यमिति कर्कः । पात्रस्थमित्यन्ये । उभयमेतत्समूलं शा-बान्तरात् । "विद्या आशा इति ब्रह्मा हुतमनुमन्त्रयत" इति काठके । "वर्ममपातमिष-नेत्यनुवाकशेषेणोपस्थायोपर्याहवनीये धार्यमाणिमश्स्यापस्तम्बसुत्रे (१९।१०।१२)। अतश्चेच्छयाऽनुष्ठानम्।

(२) १९-२० छ० आ० ४, १, २, ३, आ० गा० ४, १, १५-१६।

(३) शां० श्री० ५।१०।२३।

अग्नि॰ १६

#### आध्वर्यवपद्धतिः।

सन्या

साम

यदेत

राज

लभयो

स्पर्श

१४।२

राश्व

सति

खायं

हेंवि

धर्मासीत्युत्कामत्युत्तरपृर्वार्धम् ।

"ॐधर्मासि!सुधर्म" ( ३८।१४ )।

अमेन्यसम इति खरे करोति।

''ॐअमेन्यस्मे नुम्णानि धारय ब्रह्म धारय स्त्रं धारय विशन्धारण

(३=।१४)।

उपविश्य विकङ्कतशकलैर्जुहोति वर्मे न्यज्य न्यज्य स्वाहा पूर्व हारस इति प्रतिमन्त्रम् ।

"ॐस्वाहा पृष्णे शरसें" (३८।१५)।

इदं पूर्वो हारसे न मम । हुत्वा हुत्वा प्रथमपरिधा उपश्रयति।

''ॐस्वाहा त्रावभ्यः" (३८।१५ )।

इदं ग्रावभ्या न मम।

"ॐस्वाहा प्रतिरवेभ्यः" (३८।१५)।

इदं प्रतिरवेभ्यः । चतुर्थमहुतमुदङ्ङोक्षमाणो दक्षिणतो वर्हिष्युण् इति । उभयोरपसन्यम् ।

"ॐस्वाहा पितुभ्यऽ ऊर्ध्ववहिभ्यो घर्मपावभ्यः स्वाहा (३=११५)इदं पितुभ्य अर्ध्ववहिभ्यो घर्मपावभ्यो न सम(१)। उभयो

## हौत्रपद्धतिः।

(२) ''सखे सखायमभ्या वदृत्स्वाशुं त चक्रं रथ्येव रह्यासमभ्यं दस् रह्याग्ने मृळीकं वरुणे सचा विदो महत्सु विश्वभानुषु ताकाय तुं ग्रुशुचान शं कृथ्यसमभ्यं दस्म शं कृथो३म्"(३)।

इत्यायति ।

(४)"गन्धर्व इत्था पदमस्य रक्षति पाति देवानां जनिमान्यद्भुतो १ भणाति रिपुं निधया निधापितः सुरुत्तमा मधुने। भक्षमाद्याते।३म्"(५) इति साद्यमाने ।

<sup>(</sup>१) अत्र त्यागोऽपि यजमानेनापसन्येन कार्यः । होमाभावेऽपि "त्रया वै पित स्तानेवैतत्प्रीणातो" (श० ब्रा० १४।२।३।३०) त्यवगृहने च पितॄणां प्रीणक वणात् । "स्वाहापितृभ्य ऊर्व्वहिभ्यो धर्मपावभ्य इति । अहुत्वैवोदङ्ङीक्षमार्ये दक्षिणाद्धं उपगृहति (श० ब्रा० १४।२।३।०) इति श्रुतेः ।

<sup>(</sup>२) अध्वया उत्तरपूर्वाईं आगच्छति सति सखे सखायमित्येतामभिष्टुयात्।

<sup>(</sup>३) ऋ० ४।१।३।

<sup>(</sup>४) अध्वर्युणाहवनीयादुत्तरतः खरे । महावीरपात्रे साद्यमाने 'गन्धर्व' इत्वेती' मिष्टुयात्। (५) ऋ० ९।८३।४।

#### आध्वयवपद्धतिः।

सन्यम् , उद्कोपस्पर्शश्च ।

र्या

पूर

पग

हिंग

भयो

दस

तुः

(4)

fqai

미라

मार्

वेता'

"ॐ स्वाहा द्यावापृथिवीभ्यास्" ( ३८।१५ )।

इदं द्यावापृथिवीभ्याम् ।

''ॐस्वाहा विश्वेश्यो देवेश्यः" ( ३८।१५ )।

इदं विश्वेश्यो देवेश्यो न सम ।

सप्तमं च सर्वलेपाकं(१) दक्षिणेक्षमाणः प्रतिप्रस्थात्रे प्रयच्छति ।

"ॐस्वाहा बद्राय बद्रहृतये" (३८।१६)।

इदं रुद्राय रुद्रहृतये०। उभयोरुद्रकस्पर्शः(२)।

तर्ठ० स उत्तरत शालाया उद्भः निरस्यति तृष्णीम । स्वाहा सञ्ज्योतिषेत्युपयमन्यामासिञ्चति घर्म्यम ।

"ॐस्वाहा सञ्ज्योतिषा ज्योतिः (३)गच्छतामु" ( ३८।१६ ) ।

निधनकाल उत्तरर्ठ० रौहिणं जुहोति । औद्गात्रपद्धतिः।

( प्रस्तोता ) द्वितीयरौहिणपुरोडाशहोमकाले इन्द्रन्नर इति रौहिणं साम सकृद् गायेत्। इन्द्रऋषिस्त्रिष्टुप्छन्दः घर्मोदेवता, होत्रपद्धतिः।

( ४ ) "तं चेमित्था नमस्विन उप स्वराजमासतेऽर्थं चिद्स्य सुधितं यदेतव आवर्तयन्ति दावनो३म्" (५)।

इति प्रागाथिकामावत्स्यति।

(६) "हविईविष्मो महि सञ्च दैव्यं नभो वसानः परि यास्यध्वरं राजा पवित्ररथो वाजमारुहः सहस्रभृष्टिर्जयसि श्रवो वृहो३म्(७)"।

(१) अत्र सर्वस्याञ्जनवचनात्पूर्वेषां शकलानामप्रमात्रस्याञ्जनम् ।

(२) रोद्रत्वात् "रोद्रई० राक्षसमासुरमाभिचरणिकं सन्त्रसुक्त्वा पित्रयमात्मानं चा-लभ्योपस्पृशोदपण ( का० श्रो० १।१०।१४) इति परिभाषोक्तः सप्तमसमर्पणानन्तरमुदक-(३) अत्र गच्छतामित्यस्याघ्याहारः।

स्परान्म । "अथ महावारादुपयमन्यां प्रत्यानयति स्वाहा सं ज्योतिषाज्योतिरि"ति (तः वा० १४।२।२।४०) श्रुतेः । पूर्व "मथोपयमन्या महावीर आनयती" ( श० ब्रा० १४।२। रा१३ )त्युक्तम् । अधुना महावीरादुपयमन्यां प्रत्यानयति पश्चात्प्रक्षिपतीत्यर्थः ।

( ४ ) अञ्चर्यावावत्स्येति = उपयमन्यां घमेंद्रव्यासेचनार्धे महावीरपात्रं न्युवजीकुर्वेति

सित 'तं घॅमित्थे'ति प्रागाथिकां = प्रगाथिषदृष्टामष्टममण्डलभशमभिदृयात्। केषांचिद्घ्वर्यूणां होमानन्तरमेव न्युब्जीकरणमस्ति तत्र 'तं वेमित्या' 'सखे स-

(9) 來 0 6 100 1 20 1 लायं 'गन्धवं इत्थे ति क्रमः।

(६) अत्राष्ट्रवर्यूणामुप्यमनीस्थ्यमंस्याग्निहोत्रावृता होमो भवति तद्बोमात्पूर्व 'हवि-(७) ऋ० ९१८३१९।

हेविष्म' इत्येतामभिष्यात्।

### आध्वयंवपद्धतिः।

"ॐ अहः केतुना जुषता ऐसुज्योतिज्योतिषा स्वाहा" (३८।१६) मौआं इदं घर्माय ।

उपश्चितानि(१) च प्रहरित ।

"(२)अग्निहोत्रावृता हुत्वा वाजिनवद्भक्षयन्ति । अपरेणाहवनीः औद्वात्रपद्धतिः ।

हाँउ। ३। और वहाँ। ३। आंयिहियाँ। ३। आंसीउ। ३। आयो।

1३। नामाः। ३। किर्द्। २। इन्द्रक्तरीने मधितांहवा २ न्तीय। यत्यो।

युनजेर्तिध्या २ स्ताः। शूरीनृषीत्रीश्रवसश्चका २ मोपि । अगिमितिक्री

मर्जातु वा २ न्नाः। मना २३ होइ। प्राणा २३ होइ। चक्ष्र २३ होंपि

श्रोत्रा २३ एहोयि घोषा २३ होयि। ज्ञता २३ एहोयि। मूता २३ एहोयि। सुन

होत्रपद्धतिः।

## इति पुरा होमात्।

(१) उपश्चितप्रहरणं शाखान्तरात्।

(२) अत्र होममात्रमिहोत्रवत्कार्यम् । न तु सञ्चराचमनादिका सर्वेतिकर्तव्यता यदि तथाभिमतमभविष्यत्तदाग्निहोत्रं हुत्वेत्येवमेवावक्ष्यत् । आधानकौण्डपायिनामक वत् (का॰श्रौ॰२४।४।२४)।अत्र त्वग्निहोत्रावृत्तोपयमनीरूथं द्वव्यं हुत्वेत्येतावदेवोक्तं,अतर द्दव्यस्य समिदाधानपूर्वक आहुतिद्वयहोमः न प्राचीनोदीचीनान्यङ्गानि ।

अन्नापस्तम्बः — "अपीपरामाहो रात्रिये मा पाहि। अपीपरो मा रात्रिया अर् मा पाहां" (१९१२।७) ति मन्त्राभ्यां सायं प्रातः समिधमाद्धाति। "अग्निज्योंहि ज्योतिरिज्ञः स्वाहेति सायमग्निहोत्रं जुहोति। सूर्यो ज्योतिज्योतिः सूर्यः स्वाहेति प्रह

संसष्टहोमं वा" (आ० श्रो० १९।१२।८-९) इति । एवमेव कठसूत्रेऽपि ।

अतोऽत्रापि प्रातः "सूर्यो ज्योतिषं त्वे" (का० श्रौ० शा१शा१३) ति मन्त्रेण सिम्ह् धामं "सूर्योज्योतिरि" (ग्रु० य० ३।८) ति मन्त्रेण होमः। "सजूरि" (ग्रु० य० सं ३।१। वा। सायं घमें चाम्निज्योतिष" (का०श्रौ० शा१शा१३) मिति सिमदाधानं "अधि ज्योति" (य० सं० ३।९) रिति "सृजू (३।९) रि"ति वा पूर्वाहुतिहोमः। एवं समन्त्रः मेवामिहोत्रवद्योमं कुर्यात् न त्वमन्त्रकस्। आवृच्छव्दस्येतिकर्तव्यतावाचित्वात्। न इत्र वृच्छव्दः कचिद्पि मन्त्ररहितां कियामिभधत्ते। तथासित "सर्ठ० सुज्योपां करोत्येत्रवेश्व वृता नुपहरन्यज्ञस्तूष्णोमेव" इत्यत्रानुपहरन्यज्ञरित्याद्यवक्तव्यं स्यात्। आवृतेत् नेनैवार्थस्य सिद्धत्वात् उक्तं च,अत आवृच्छव्दो मन्त्रनिवृत्तिपरो न भवतीति गम्यते। अ एवापस्तम्बस्त्रे (१९।१२।७-९) समन्त्रकमेवामिहोत्रभुपदिष्टम्। अमन्त्रकपक्षेऽपिप्राति सूर्योयेति त्यागः। सायं घमं चेदममय इति। आपस्तम्बस्त्रे तथा दर्शनात्। "पूर्वेव्ये निः पूर्वावृत्पुनराधानकर्मणि" "पिण्डपितृयज्ञावृता देयं" "मृताहिताग्न्यवृद्ध सोपक्तः माहिताग्न्यावृता दरभ्वा तामेतैरव यज्ञिसरत्या वृता चिनोति तस्ययेव सामान्यावृति

हो"

धामि

सीमु

२३ है

न्ति व

ततो स्थात

त्यादौ भातो

स्तेत्व मक्षय मोंचि

दि श्रु छन्दे। सर्वेषू

फत्व ( तह्वह

मक्षये औ० आध्वर्यवपद्धतिः।

) मोक्षं कूर्चं निद्धाति । औदुम्वरी ऐसिमधमाद्धाति ।

"ॐ सूर्यज्योतिषं त्वा वायुमतीं प्राणवती ७ स्वग्यी ७ स्वर्गायोपद-धामि भास्वतीम्" (काश्री० धारधार३) ।

प्रदीशायां सजूरिति वा जुहोति।

नीः

योग

राय

वर्षे

वि

ें हो

सुव

यता मयर

भतस्

अत

र्योहि

प्रातः

मिद

19)

अधि

न्त्रव

न हा

त्येव

वृतेत

रे। सर विति

वंबणे ।

कर

विशि

"ॐ सज्हेंचेन सवित्रां सजूरुपसेन्द्रवत्या । जुषाणः सूर्यो वेतु स्वा-हा" ( ग्रु० य० संव ३।१० )

इदं सूर्याय न मम । कूर्चे निधाय गाईपत्यमनवेदवैव तूर्णी भूय-सीमृतराम्।

. इदं प्रजापतये न मम । भूयिष्ठं सुचि सिष्वा(१) वाजिनबद्धक्षयः न्ति मधुहतमिति होत्रध्वर्युत्रह्मप्रस्तोत्प्रतिप्रस्थात्रग्नीयजमाना भक्षण औद्गात्रपद्धतिः।

२३ हैं यि । ज्योता २३ यिहीं २ वाँ २३४ और हैर वा । ऊँ २३४५ (२) ॥२२॥ हौत्रपद्धतिः।

ततो इतरीषस्य भक्षणम् , प्राणभक्षो होतुः, प्रत्यक्षो यजमानस्य, ततो होता अध्वर्य उपह्नयस्व ब्रह्मन्तुपह्नयस्व प्रस्तोतश्पह्नयस्व । प्रतिप्र-सातरुपह्वयस्व । अम्रीदुपह्वयस्व । (यजमानोपह्वयस्व ।) एवं(३) तं तं

त्यादौ सवन्न तसन्त्रकेऽप्यावृच्छव्दप्रयोगदर्शनाच समन्त्रकमेवाग्निहात्रं हेातव्यमित्या-भातीति देवयाज्ञिकाः।

आवृच्छव्दो मन्त्ररहितक्रियामात्रपर इति कर्काचार्याः ( का० श्रौराराष्ठ) ।

वाजिनवदित्युपहवपूर्वकं भक्षयितारः।तत्क्रमेाऽपि वाजिनवदेव। तेन हेात्रध्वर्युब्रह्मप्र-स्तातृप्रतिप्रस्थात्रग्नीद्यज्ञमानानामनेनैव क्रमेण सापहवं भक्षणम्। उभयता वा यजमाना मक्षयति प्रथम उत्तमश्चेति । अस्मिन्पक्षे आदावन्ते च उपहवप्रार्थनम् "अथ यजमानाय घ-मोंच्छिष्टं प्रयच्छति स उपहविमष्ट्वा भक्षयति मुधुहुत (श॰ बा॰ १४।२।२।४२) मि"त्या-दि श्रुतेः । अस्यां श्रुतौ केवलस्य यजमानस्येव भक्षणमुक्तं ऋत्विजां शाखान्तरात् । अत्र छन्देगम् त्रे विशेषः —सत्रं चेत्स्याद्यजमाना उपह्नयध्वमित्येवे।पह्नानमिति। एवकारः सर्वेषूपहानेष्वेवमेव प्रापणार्थ इति तद्गाष्ये।

(१) न द्वि:प्रकम्पना (का॰ श्रो॰ ४।४।१९) दि हुत्वेत्यनेन हेाममात्रस्याः

कत्वाव।

(२) २२ छ० भा० ४, १, ३, ६, आ० गा० ४, २, २०॥

(३) यजमानोऽपि होतारं ब्रह्माणं प्रस्तोतारमध्वर्युं प्रतिप्रस्थातारमाप्तीधं च 'हो-तह्वद्वयस्त्र इत्येवमादिना तं तं पृष्ट्वा 'हुतं हिवि' ( शां श्री ० ९।१० ३१ ) रिति मन्त्रेण भक्षयेत्।

अत्र कात्यायनेन ( श्रो० २६।७।१९ ) सवर्षा भक्ष उक्तः । शाङ्खायनानां ( शां० श्री० ९।१०।२८-२९ ) तु होतृयजमानयोरेव भवति ।

आध्वर्यवपद्धतिः।

क्रमेण समुपहूय स्वस्वमन्त्रेण।

"ॐ मधु हुतमिन्द्रतमे अग्नावश्याम ते देव घर्म नमस्ते अस्तु म

मा हिर्दे॰सीः । (३८।१६)।

उच्छिष्टखरे(१) प्रक्षांख्योपयमनी निद्धाति ।

(२)अत्र वोपश्चितप्रहरणम् । सर्ठ० सांचमानायानुवाचयति ।

सर्ठ० साद्यमानायानुब्रहि ।

सर्ठ० साद्यमानेभ्य इत्येके 'स्यवसाद्भगवती'( शां०श्रौ०५।६०।३३ त्युच्यमाने यवसोदके धेनवे प्रयच्छन्त्येके।

सर्वमासन्द्यां करोत्यतः प्राक् । पूर्ववच्छान्तिपाटः सर्वेषाम् । ऋ

वाचं शरदः शतात् ॐ शान्तिः ३।

सर्वमासन्द्यां करोति । अभीममिति महावीरम् ।

"ॐ अभीमम्महिमा दिवं विप्रो वभूव सप्रधाः।

उत श्रवसा पृथिवी ऐसर्ठ० सीद्स्व महाँ असि रोचस्व देववीतमः। औद्रात्रपद्धतिः।

यदाध्वर्यवो वर्मपात्राणि संम्राडासन्वा ऐसमारोपयन्ति तदा ह पत इत्यारूढवदाङ्गिरसन्त्रिगायेत् । अङ्गिरा ऋषिः अनुष्ट्रप्नुस घर्मो देवता—

होत्रपद्धतिः।

पृष्ट्वा तैः प्रत्येक 'सुपहृत' इति प्रत्युक्ते ।

"ॐ हुतं हविर्मधु हविरिन्दतसेऽयावश्याम ते देव वर्म मधुमा

वाजवतः पितुमतः(३)" इति भन्तमन्तः।

ततः सर्ठ०साद्यमानायानुबृहीत्युक्ते महावीरपात्रेषु (सं साद्यमानेषु "आ यस्मिन्सप्त वासवा रोहन्ति पूर्व्या रुह ऋषिहि दोर्घश्चता

इन्द्रस्य घर्मो अतिथो३मः (४)।

इत्यभिष्टुत्य

"स्यवसाद्भगवती हि भूया अथो वयं भगवन्तः स्यामाद्धि तृणमध्य विश्वदानीं पिव शुद्धमुदकमाचरन्तों ३म्(५)।

(१) केचिद् धर्मेत्विजः सयजमाना अत्र पवित्रेर्मार्जयन्त इत्याहुः। तथा चार्य पठयते "उच्छिष्टखरे पवित्रमार्जयन्त" इति। अथवा आथर्वणेऽप्युपयमनीप्रक्षालनमेवैता शतपथे—"य एव मार्जालीये बन्धुः सेाऽत्रे" ( १४।२।२।४३ ) ति वाक्यशेषात् मार्जाली प्रक्षाळनं पात्राणामेवास्ति नर्तिवजासत उपयमनीप्रक्षालनमेव युक्तम् ।

(२) स्वशाखायामत्रैव श्रुतत्वात् "अनुप्रहरति शाकळानथोपसदा चरन्ती" 🎙 बा॰ १४।२।२।४३) ति श्रुतेः। (३) शां॰ श्रौ॰ ५।१०।३१।

(४) शां० औ० ९।१०।३२ । (१) ऋ० १।१६४।४० ।

लत्व

खर

या र

यौ ही व

विश्

विश् पूर्व

वतग्रह यदि त्वे, व

नस्य ड्यं स श्री०

कारस श्री०

मिति न्तिमं भाष्यगंवपद्धतिः'।
वि धूम्रमग्ने अरुपिम्मियेध्य स्ज प्रशस्तदर्शतम् (३८११७)।
अत्र वा शान्तिपाठः। ततो द्वारोद्घाटनम् । सकृदासादनप्रोक्षणे,
खरस्थूणामयूखकुष्णाजिनाभ्युपशयासन्दीनामावृत्तिर्वा प्रधानकाः
सत्वात । इति पूर्वाह्मप्रवर्गः।

( उपसदिष्टिः )

अथोपसत्। उपसदेवं वाऽप्रवर्धे । प्रणोताद्युपसत् (१) ।(२)षडासनम् ' भौद्रात्रपद्धिः ।

कारो ३ हाँन्। ३। इत एत ऊ३ दारूँ १ हा २ न्। दिवः पृष्ठानी ३ या रूँ १ हा २ न्। प्रभूटर्जयो या ३ था पाँ १ था २ उर्घोमिक्करा ३ सी-

गौ १ यू दें। अँगो २ होन्। २। ओ २३। रो २। हो २३४ और हो वा। (अत्र स्वर्णिधनं भवति(३)। सै २३४ वोः(४)॥ २३॥

प्रस्तोता एतानि घर्मसामानि प्रतिप्रवर्गङ्गायेत्।

हौत्रपद्धतिः।

स्यवसाद्भगवती हि भूया अथो वर्ण भगवन्तः स्थामाद्धि तृणमध्ये विश्वदानी पिव शुक्कमुदकमोचरन्तो३म्॥

स्यवसाद्भगवती हि भूया अथा वर्ण भगवन्तः स्यामाद्धि तृणमध्नेय

विश्वदानीं पिव शुद्धसुदकमाच्रन्तां३म्॥

H

33

ऋचे

सः।

इत

जुन्द

प्रमत

निष

तम

H EF

थिव

तित् र्गार्ग

(\$

इति त्रिः परिधाय सदन्तीरुपस्पृश्योतसुज्यते । ऋचं वाचिमत्यादि-पूर्ववत् । इति घर्मः ।

(१) प्रणीतादि = प्रणीताप्रणयनादि उपसदिष्टिर्भवति । अग्न्यन्वाधान-व्रह्मवरणवतग्रहणानासभावस्यो । (पूर्व ६० प० टि०) क्तत्वातप्रणीताखेव घटते । तत्र प्रणीतानां
यदि सर्वार्थत्वं अदृष्टार्थत्वं वा तदेतत्स्त्र (का० श्रौ० ८१२११०) सुपपद्यते न संयवनार्थत्वे, अत्र संयवनस्याभावात् । ततः प्रणीतानां सर्वार्थत्वमेव युक्तं, तथा हि द्रव्यप्रकलपनस्य परार्थत्वात् प्रणीतानामपां अस्मिन्प्रयोगे यणुद्ककार्यं तद्रर्थता गम्यते न च दृष्टेऽर्थे सम्भवत्यदृष्टं कलपनीयं योऽपि विनियोगः श्रूयते "प्रणीतामिईर्वीपि संयौती"(आप०
श्रौ० ११२४१३)ति स सर्वार्थात्वेन संयवनेऽपि प्राप्तानामेवानुवादः वर्तमानापदेशात्। सूत्रकारस्याप्ययमेवाभिप्राया गम्यते येन संयवनाभावेऽपि प्रणीताचुपसदिति सूत्रं इतवान् ।

तच प्रणीताप्रणयनं यजमानमदन्तीस्यो गृहीत्वा कतंव्यं "उदकार्थस्तत" (का॰ श्री० ७।१।९ ) इत्युक्तत्वात्।

(२) चतुरासनमिति देवयाज्ञिकाः। वाचस्पतिप्रेषार्थं प्रणीतार्थं च चतुरासनादान-

मिति रामचन्द्रवाजपेयिनः । नियोगार्थत्वाद्वाचर्लातप्रेषः । (३) संहितायान्तु "ऊ २, ३, ४, पा" इति निधनं श्रूयते । निधनं नाम साम्नोऽ-नितमोभागः। (४) २३ छ० आ० १, २, ५, २, गे, गा, ३, १, २, । १२८

साध्वयंपद्धतिः।

वाचस्पतिष्रैवः, मदन्तीभ्यः प्रणीताप्रणयनम्,परिस्तरणमाहवनीयस्यैव।
पात्रासादने—अग्निहोत्रहवणी, वज्रः, पवित्रच्छेदनानि, पवित्रे, आः
ज्यस्थाली, कुशमुष्टिः, वेदितृणम्, (१)पत्ते—योत्क्रम्,स्रुवो, जुहूः, उषः
भृत्सन्नहनावच्छादनानि,आतिथ्यपरिधयो विभृत्यौ च। आज्यर्ठ० होतः
वद्नम्।

उपकरपनीयानि-इध्मकाष्टानि एकाद्दा, आतिथ्यप्रस्तरे।पसन्नद्धोः कन्नुत्स्तरणार्थ(२)विहः, उपसद्धेमाज्यं,मद्न्त्युद्कम् (३),हिरएयम् (४), सुब्रह्मएयपात्रं च, वाग्यमनम् , पवित्रकरणं प्रोक्षणीस् १९ स्कारः । पात्र प्रोक्षणम् , असञ्चरे प्रोक्षणीनिधानम् , वाग्विसर्गः, कुकुटाहननम्(५),

(१) अयोक्रदीक्षापक्षे इति भावः। (२) सृष्टिमात्रमिति रामवाजपेयिनः।

अत्र सूत्रम् "मात्राविद्धमाबिहै" (का० ८।२।२३) रिति । इध्माबिहैषीया मात्रा बाह्मणे श्रुता तत्परिमाणं भवति । अत एकादशकाष्टक इध्मो भवति, सामिथेनीत्रं नवसङ्ख्यत्वात्तासां प्रणवे प्रणवे एकैकस्य प्रक्षेपात् । स्पृश्यानुस्पृश्ये च द्वे एवमेकार् शेति । बिहिश्चैकवृत्स्तरणपर्यासं अवति । "अष्टादशेष्टमं परिधिवृक्षाणा" (का० श्रोध् १।३।१८) मिति परिभाषयाऽष्टादशसङ्ख्यकाष्टक इष्टमे प्राप्ते सान्नाविद्तस्युक्तम् ।

(३) यजमानार्थम्।

(४) आप्यायनार्थम् । अम्र प्रसङ्गाद्धिरण्यशकलमानमुच्यते— हिरण्यशकलार्थं तु हिरण्यं यस्य नोच्यते । कृष्णलेनैव तद्व्याख्या यज्ञे सिद्ध्यति याज्ञिकी । कृष्णले त्रियवं मानं ताम्रायसमतःपरम् । सुवर्णाधं च माषाणां सुवर्णाश्च त्रिससतिः । श्रीणि चैव सहस्राणि दद्याद्वहुसुवर्णके । (का० श्लो० शु० ७।२८) इति ।

(१) अत्रायं विचारः—िकं पेषणाभावे चोदकप्राप्तं "कुकुटोऽसी" ( गु॰ य॰ सः १।१६) त्यादिना द॰ दुपलयोराहननं भवित उत नेति। तन्न सूत्रेणैव पुवेपक्षः—"हविष्कं तमाहूयानाहननमपेषणे तीक्ष्णार्थत्वात्" ( का॰ श्रो॰ ८।२।१६ )। अस्यार्थः—अपेषणे वेषणरहिते कर्मणि हविष्कृतमाहूय अनाहननं भवित। हविष्कृदाह्वानकाले यद्दष्वदुष्कं योराहननं तन्न भवतीति। यथोपसत्सु पयस्यायां चिविष्ठिषु च। कृतः आहननस्य तीक्ष्णार्थत्वात । प्रकृतौ दषदुष्कयोस्तीक्षणोकरणार्थमाहननम् । तीक्ष्णोकृताभ्यां हि सुवेष् पेषणं कर्तुं शक्यते। अतोऽपेषणेऽर्थलोपान्निवतत इति प्राप्ते—

"स्याद्वा धर्ममात्रत्वात्" (का० श्री० ८।२।१७) । वाशब्दः पक्षव्यावृत्ती । अपेषणेऽध्याः हननं भवत्येव । आहननस्य धर्ममात्रत्वात् यत इदमाहननं धर्ममात्रमदृष्टार्थे न तीक्ष्णीः करणार्थम् । यतो नियतप्रहारं काष्टकरणकं च न हि शम्यया त्रिसङ्ख्याकेनाहननेन पार्षः णस्य तीक्ष्णतोपजायते । अतो धर्ममात्रमदृष्टार्थमारादुपकारकं प्रकृतावाहननम् । ते प्रकृतिवदेवापेषणेऽपंप पयस्याज्यचर्विष्टिपशुपु भवत्येवेति सिद्धान्तः ।

अध्या करण हिंदाः वेद्युप

> ड अ ";

र्धता ।

उ

शशाध प्रत्युद्धा प्राकल मिति

हरति : तमेव र्ग नखनन

इस्वा व अनुद्यन ज्याधि कारेणा

तिर्मुव परिसड स्फ्रोद पात्र—

एतानि स्तृतत्वे प्राप्तुव ग्वेद्यात सवन्ते

तः

आध्वयवपद्धतिः।

ब्रध्वर्योराज्यनिर्वापः, (१)वेदवन्धः, अध्वयोरिवाज्याधिश्रयणम्, पर्यक्रि-करणम्, उदकोपस्पर्शः । सतृणवज्रादानादि, पाण्सुस्थाने (२)व-हिंदा प्रच्छेदर्ठ० हरति । पुर्वपरिप्रहान्ते उत्तरपरिप्रहः । नानुमार्जनम्, वेद्युपरि प्रोक्षणीधारणम् । प्रैषे—मदन्तीरिति वा प्रेष्यति, प्रोक्षणीर्मदः

उपसत्सु यावदुक्तपयस्यायां चापूर्वत्वात्प्रकृतितः प्राप्तेरभावादेव न भवतीति देवः । उपसदो यावदुक्तत्वाज कुक्तृटाहननादीति रामवाजपेयिनः । अत्र निर्णयस्त्रप्रणयनादुषसत्स भवतीति याजिकाः ।

"श्रुतेश्व" (का० औ० ८।२।१९) श्रुतेरच्याहननस्यादृष्टार्थतेव गम्यते न तीक्ष्णीकरणा-धृता। तथाहि स्व यत्रेप हविष्कृतमुद्रादयित तदेको हपद्पे समाहन्ती" (का० ष्रा० शश्राश्व)ति तथा "सेपासुरृष्टी (सपत्रष्टी) वागुद्रदित स यस्य हैवं विदुष एतामत्र वाचं प्रसुद्रादयन्ति पाषीया ऐसो हैवास्य सपत्ना भवन्ती "(श०वा०१।१।४।१७) ति । अत्र प्राकल्परूपया श्रुत्या हषदुपलयोशाहननमसुरसपत्रहननार्थं न हषदुपलयोस्तोक्ष्णीकरणार्थ-मिति प्रतीयते ।

(१) यजमानस्य वेदबन्ध इति शमः।

1

आ.

sq.

ोतृ.

इमे.

(8)

17

(4),

गन्ना

नीनां

काद-

श्री

0 H

वध्

ाणे =

₹**d**ø,

(१) स्तम्बयजुई रणेऽध्वयुँबैहिषः प्रच्छेदं प्रीषस्थाने बहिः प्रच्छिद्य प्रच्छिद्य हाति न तु पुरीषम् । अत एव बहिषः प्रच्छेद्नीपदेशादातिथ्यायां यद्हिस्त्तीणं तत्स्तृ-तमेव तिष्ठति नोद्धत्य पुनस्तीर्यत इति गम्यते । अत्रश्च वेदेःस्ततत्वाद्वेखाकरणानुमार्जन् नखननवर्जितानां वेदिसंस्काराणामप्राप्तानामेव वचनात्पुनः करणम् ।

अत्र कात्यायनः — "परिस्तरण — णत्रसर्वे०सादन — प्रोक्षणाज्यनिर्वेपणाधिश्रयणानि इस्ता स्प्यादि करोति" (८१२०) इति। सुत्रेणानेनान्छानसौकार्याय प्राकृताः पदार्था अनुचन्ते न तु प्राप्ताः परियङ्ख्यायन्ते । तेनानुक्तमप्याज्यनिर्वापानन्तरं वेदकरणं आ-ण्याधिश्रयणानन्तरं च पर्यगिनकरणं अवत्येव । कुक्कुटाहननमन्न भवतीति केचित् । सूत्र करिणान्नेव समर्थितन्वात ।

अपरे त्वाहुः—"तस्माद्द्यतरमेवाघारमाघारयति य छ स्वेणे" (श्वाव् । १।१।१) ति स्वाधारस्य प्राप्तस्येव पुनर्विधानमितरस्येवं जातीयस्यारादुषकारकस्यादृष्टार्थस्य पित्तस्य स्वाधारस्य प्राप्तस्येव पुनर्विधानमितरस्येवं जातीयस्यारादुषकारकस्यादृष्टार्थस्य पित्तस्य स्वाधार्मे पुर्वत्वज्ञाद्द्यानार्थ (जै०१०।७१४) च। तेनात्र कुक्कुटाहनन— क्षियोजन्यस्याचार प्रयाजा-ज्यभागानुयाज-पत्नीसंयाज-दक्षिणागिनहोम-पूर्ण प्राप्त विद्युक्तमादिकमदृष्टार्थमारादृषकारकं न भवत्येवेति । अतोऽपूर्वत्वाद्यावत्युनस्य प्राप्ते तावदेव भवति नाधिकं प्रकृतितः प्राप्तं किंचित्।

मुले व्यते तावदेव भवति नाधिकं प्रकृतितः प्राप्त किचत्।
तत आज्यनिर्वपणं विद्वन्धनं अग्नीय एवाधिश्रयणमध्वयीरेव पर्यगिनकरणं च,
तत आज्यनिर्वपणं विद्वन्धनं अग्नीय एवाधिश्रयणमध्वयीरेव पर्यगिनकरणं च,
तत आज्यनिर्वपणं विद्वन्धनं अग्नीय एवाधिश्रयणमध्वयीरेव पर्यगिनकरणं च,
तत आज्यनिर्वपादानादि कर्म कुर्यात्। स्फ्यादानं त्वत्राप्राप्तमेव विधीयते वेदेक्ष्णी स्तित्वेन स्तम्बयज्ञहरणस्य प्राप्त्यभावात्। यद्यप्युपसदोऽपूर्वत्वात्परिस्तरणादयोऽपि न
पाण्यास्तिन तथाप्यत्र पूर्वधारस्य विहित ( श्र० ब्रा० ३।४।४)१ ) त्वात्, अग्निर्वपत्र
प्रवेधादीनां चाङ्गप्रधानार्थं ( पू०मी० ३।४।३ ) त्वात्पूर्वाधारप्रयुक्ताः परिस्तरणादयोऽप्यत्र
स्वन्तीति।

अग्नि० १७

#### साध्वयंवपन्तातः ।

न्तीरासाद्येध्मं वर्हिरुपसाद्य सुचौ संमृद्डि (१)पत्नी ऐसन्नह्याज्येने वातम देहि। पत्ते—पत्नीसन्नहनाभावः। वेद्यां शिक्षणीनिधानम् , (२)स्पयेहः ही(२) क्प्रहारपाग्यवनेजनाभावः । अपरेण प्रणीताः स्फ्येध्मावर्हिषामासाः ति । नम् । वेदायनिष्पत्तिः । स्रुवतृतीयाः स्रुचः सम्मार्ष्टि(३) सम्मार्जनापात नम् । पत्ते पत्तीसन्नहनम् । आज्येाहासनादीक्षणान्ते (४)अप्रगृहीतं ज्ञ चतुरुपभृति, यथाप्रकृति वा, इध्मप्रोक्षणम्, न वेदिप्रोक्षणं कर्तक मिति रामः।

"ॐ वर्हिरसि सुरभ्यस्त्वा जुष्टं प्रोक्षामी"(२।१)ति वर्हिः बोक्षणम्। (५) एकवृत्स्तरणम् । इध्मात्सिमधमादाय आहवनीयकरुपनम् । नोल कादृहनम्(६) । परिधिपरिधानम् । स्पृश्यास्पृश्ये च । सुर्यस्त्वे( २।५)ति जपः। आवर्तनम्। विधृत्योः स्थापनम्। प्रस्तरासादनम्। अभिधा नम् । स्वस्वमन्त्रेण जुहूपभृतोः सादनम् । आज्यस्थाली धुवार्थे फ्रि णे( ५१६ )ति । भ्रुवा असदन्नि( ५१६ )ति सर्वालम्भः । पाहि सामि(५१६)

उपसदासपूर्वार्थत्वाधिकरणे न्यायमाला-उपसत्स निषिद्धेभ्यः शिष्टं सर्वे किमाचरेत । यावदृक्तम्ताऽऽद्योऽस्तु चोद्कस्यानिवारणात्॥ स्रोवाघारे पुनः श्रुत्या शिष्टस्य परिसङ्ख्यया । अपूर्वार्थत्वतो वाडन्त्योऽनुवादोऽत्र निपेधगीः।

(१०।७।२४-२५) इति।

अग्निर

मिधेन

(

इत्यावि

व्या :

प्रेशन

समिध्र ३हीति

वेद ता

वायव ः

मनुष्ये

पशुभि

वार्च प्र

वित्रया त्पित्रय

सुत्सर्ग

"कर्मा

न्त्राणि

वसन्नेव

नुकाः

स्यास्त

स्तृतीर

बहुं (

असीत

क

त्रिर्द

56

(१) अयोक्त्रदक्षिापक्षे-'पत्नी % सन्नह्याज्येनोदेहीं शति प्रेषो नियमेन।

(२) स्फ्योदक्प्रहरणपाण्यवनेजनोत्तरावाराज्यभागादि यावदुक्तत्वान्निवतंत ही

(३) अत्र सुचौ सम्मृद्हीत्येव प्रैषो देयः । तथा च मानवे —''प्रोक्षणारासाद्येञ

मुपसादय सुचौ सम्मृद्ध्याज्येनोदेहीति संशास्ती" ( २।२।१।२२ ) ति ।

( ४ ) अष्टगृहीनं जुह्वामाज्यं गृह्णीयादुपशृति च चतुर्गृहीतं गृह्णीयात्प्राकृते एव कार्व संमार्गवैदिस्तरणयोश्नतराले सृत्रित (का॰ श्री॰ टारा२५) त्वात्। "स वा अष्टा हर् जुह्नां गृहाति चतुरुपभृतीण (श॰ वा॰ ३।४।४।७)ति श्रुतत्वाच । तुरुणीमेवैतद्गहणमपूर्व त्वात्। प्रधानयागार्थमिदमाज्यण्हणं न प्रयाजार्थमतो यावद्कं ग्रहणमात्रमेव।

पक्षान्तरे "यथाप्रकृति वा" (का॰ श्रौ॰ ८।२।२६ ) प्रकृतिवदेवाज्यं गृह्णीयात व र्गृहीतं जुह्नामुपभृत्यष्टगृहीतिमात । एवमेव श्रूयते—"अथो इतस्थाह्यचतुरेव कृत्वा जुह गृह्णीयादष्टी कृत्व उपभृती" ( श० बा० ३।४।४।७) ति । अस्मिन्निप पक्षे ग्रहणं तूष्णीमे ध्वहेति सङ्ख्यामात्रस्यैव प्राकृतस्य श्रुतत्वात्।

गृहातीति प्रकृतिलिङ्गा "द्धामनामासी"(य०सँ० १।३१)ति मन्त्रेण गृहातीति रामः

( ५ ) स्तीर्णाया अपि वेदेवीचनिकमेकवृतस्तरणम् ।

(६) अनुयाजाभावात्।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

आध्वर्यवपद्धतिः।

येके लात्मालम्भः । उद्के।परुपर्शः(१) । होतृपद्नकरणम् । अप्रवर्गे हे।तरे-चार ही(२)ति । अग्नये समिध्यमानायेति प्रैयः । अववाधने-नवमेन वज्रेणे ति। प्रतिप्रणवमाधानम्। आहवनीयापवाजनम् । स्रुवाघारमाघार्य अग्निसम्मार्गप्रैषः । अग्निसम्मार्गः । न निन्हवः । नेात्तराघारः। सम्मृष्टेग्नौ हौत्रपद्धतिः।

अथोपसदिष्टिः । (३) रहि होतरित्यामन्त्रितः — आचम्यादिव्रह्मन्साः

मिधेनी० हि।

साद.

पास

जुह

र्तव्य

गम्।

ोल्म

प्)ित

मधा

प्रिये

118)

रामः।

(१) न व्रतोपायनं निवर्तितत्वात्।

(२) अन्न रामवाजपेयिनः—होतुरुषांग्रप्रयोगानां छोपः । यथा-नमः प्रवस्त्र <u>इत्यादि होत्रं जुपध्वामित्यन्तस्य लोपः । न हिकारलोपः मन्त्रेकदेशत्वात् । एवं 'होतारम</u> बुयार इत्यस्य च न लोपः वषट्कारानुमन्त्रणस्य च न लोपः नैमित्तिकत्वादिति ।

(३) अन्न ब्रह्मा तीर्थन प्रविश्य प्रकृतिवन्मन्त्रेणोपविशेत्। यजमानस्य प्रकृतिवदु-क्षेत्रानम् । होता एहि होतरित्यामन्त्रित आचम्यान्तरेण प्रणीतोत्करौ प्रविक्याप्तये समिध्यमानायानुबृ३हीति प्रेपितो ब्रह्मन्सामिधेनीरनुबक्ष्यामि इति ब्रह्माणं पृष्टा अनुबृ-हीति तेनानुज्ञातः "कं प्रपद्ये तं प्रपद्ये यत्ते प्रजापते शरणं छन्दस्तत्प्रपद्ये यावत्ते विष्णो वेद तावत्ते करिष्यासि देवेन सवित्रा प्रसूत आर्त्विज्यं करिष्यासि नमोऽप्रये उपद्रष्ट्रे नमो गयव उपश्रोत्रे नस आदित्यायानुख्यात्रे जुष्टामच देवेस्यो वार्च वदिष्यामि ग्रुश्रूपेण्यां मनुष्येभ्यः स्वधावतीं पितृभ्यः प्रतिष्टां विश्वस्मै भुताय प्रशास्त आत्मना प्रजया पशुभिः प्रजापति। प्रपद्येऽभयं नो अस्तु प्राजापत्यमनुवक्ष्यामि वागार्त्विज्यं करिष्यति

बार्च प्रपद्ये 'सूर्भुवः स्वंशिरित जपं वर्जयित्वा परेत्। "उपसदि चेत्याचार्या" ( शां० श्रो० सू० ३।१६।२१ ) इति कल्पवचनादुपसदि वित्र्याधर्मप्राप्तेः "उत्सर्गो जपाना" ( शा० श्रो० सू० ३।१६।१९ )मिति कलपवचना-<mark>लित्र्यावदत्रापि "कं प्रपद्य" (शां०श्रौ० १।४।५) इत्येवमादीनां प्राकृतानां जपाना-</mark> मुत्सर्गसिद्धिर्भवति । "उत्सुज्यन्ते ह निगदा" (को० त्रा०८।८) इति श्रुतेश्च। "क्रमीणि तुष्णीं जपसन्त्राणी"ति (शां० श्री०३।१६।२०) सुत्रात् कर्माणि तुष्णीं, जपम-

इयेध्म-न्त्राणि तुर्व्णों, सूमिसम्मर्शनांसाभिमर्शनादीनि तुर्व्णों भवन्ति मन्त्राणां तुत्सर्गों भवति । कावे त्रिहिंकृत्यपौर्वाह्निक्यामुपसदि उपसद्यायेत्येतास्तिस्नः सामिधेनीरनवानमधर्चाऽनुच्छ्व-कृत्व वसन्नेकेकां सप्रणवां मकारान्तप्रणवावसानां त्रिखिराह । एवं नव सामिधेन्यः ताः "सम-नुकाः नव सम्पद्यन्तः (कौ० ब्रा० ८।२) इति श्रुतेः। तत्रैकामृचं द्विर्दिश्कत्वा तः मप्रवे स्यास्तृतीये वचने शुद्धप्रणवेनोत्तरामृचं सन्धाय मकारान्तप्रणवेनावस्येत्। तृतीयस्या-बुद्धं रहतीये वचने तु अन्ते शुद्धप्रणवं कृत्वा तेन सन्धायाग्निमाश्वद सोममाश्वद विष्णुमा-भवहेति तिस्रो देवता व्यवस्यन्नावहेत । श्रुताविष "अग्निमावह सोममावह विष्णुमा-जीमेव वहें" (को० ब्रा० ८।८ ) त्येतावदेवावाहनमुक्तम्।

अञ्च च यथापठितं नान्यद्धिकं परिसङ्ख्यानात्। "प्रणवेन सन्धाये" ( शां० श्रौ० ९।१२।४ ) ति प्रणवेन सन्धानोपदेशादग्ने महां असीत्येवमादेरा४वह देवान्यजमानायेत्येवमन्तस्य चाभावः।

आध्वर्यवपद्धतिः।

इध्मसन्नहनान्यादायाश्राव्य, ओ३श्रा३वय। अस्तु श्रौ३षट् । (१) सीः होतिरित्येव ब्रुयात् । न प्रयाजाः नाज्यभागौ । (२)सुचौ गृहीत्वा प्रस्तो ऽतिकामन्त्रययेऽनुवाचयति । हौत्रपद्धतिः।

अनुबृ३होति तेनानुज्ञातः कं प्रपद्यादि भूर्भुवः स्वरित्यन्तं जपं वर्ज यित्वा यथैवैविमधः संश्रुगवीरित्रति श्रुतेः (३)सर्वोपांशु ।

निर्

तोश्

वृषश्

वृजन

सोम

"तस्म

मोडरन

च मा तिक्रम

विष्णु "स य

तिरिह

"हिं हिं हिं (४) उपसद्याय मीळहुव आस्ये जुहुता हवियों नो नेदिः प्रमाप्यो३म् ।

उपसद्याय मीळहुष आस्ये जुहुता हिवर्यो नो नेदिष्टमाण्यो३स् । उपसद्याय मोळहुष आस्ये जुहुता हवियों ने। नेदिष्टमाप्यो३। यः पश्च चर्षणीर्राभ निषसाद दमेदमे कविर्गृहपतिर्युवो३म् यः पञ्च चर्षणीरिभ निषसाद दमेदमे कविर्गृहपतियुवी ३म् यः पञ्च चर्षणीरभि निषसाद दमे दमे कविर्गृहपतियुवीइम् । स नो वेदो अमात्यमग्री रक्षतु विश्वत उतास्मान्पात्वंहसो३म्। स नो वेदो अमात्यमग्नी रत्ततु विश्वत उतास्मान्पात्वंहसो३म्। स नो वेदो अमात्यमग्नी रक्षतु विश्वत उतास्मान्पात्वंहसो३म्"। अक्षिमा ४ वह सोममा ४ वह विष्णुमा ४ वह एतावदेवावाहनम न्यस्य निवृत्तिः।

ततोऽध्वर्युणाऽऽश्राव्य सीद् होतरित्युक्तो होता उपविशेत्। ततस्तूष्णीं भूमिमन्वारभ्य तूष्णीमंसाभिमर्शनं कत्वा तृष्णीं तृणं

(२) वाचनिकमत्र सुगादापनमप्रयाजार्थत्वातः।

(४) ऋ० णा१पा१-३।

<sup>(</sup>१) "स्नुवाघारमाघार्य सम्मृष्ट आश्राच्य सीद होतरि"ति (का०श्रौ० ८।२।२९) सूत्रे "तस्मादन्यतरमेवाघारमाघारयति य ं स्वृवेणे" ( श्र० व्रा० ३।४।४।९ ) वि श्रुतत्वात्सुवाघारमाघार्यत्युकः, एवकारणान्यत्पयुदस्यते । अस्य चाघारस्य प्रकृतिः प्राप्तवत एव पुनर्वचनादेतेनैव केवलेन प्राकृताङ्गोपकारः क्रियत इतीतराण्यप्यद्भान्यत्र नि तन्ते । अतो अपूर्वा उपसत् । तेन यावदुक्तमेवात्र भवति नाधिकं प्रकृतितः प्राप्तं किकि दिति । "अथाश्राव्य न होतार प्रवृणीत सीद हातरित्येवाहेति" (श॰ बा॰ ३।४।४।१० श्रुतत्वात्तथोक्तम् । अत्र न होतारमित्यनुवाद एव प्राप्त्यभावात् सीद होतरित्ययं ( विधिः। "उपविशति होते" ( श॰ बा॰ ३।४।४।१० ) त्यादिनिवर्तमानप्रतिप्रसवः।

<sup>(</sup>३) "तस्मादु तत्रोपाञ्च चरेयुयंथैवैव मिथः संश्वण्वीर" (कौ० घा० ९।१) ब्रिहि श्रुतेः । अन्यत्र दीक्षणोयादौ प्रधानमात्रमुपांञु, अत्र तु प्रधानमङ्गजातं सर्वमुपांञु । श्रु<sup>ती</sup> "तस्मादु तत्रापांग्रु चरेयुरि"ति पुनर्वचना "त्वित्रयोपसदः सतन्त्रा"(आस० श्रौ० २।१९ इत्याखलायनभणितत्वास् ।

## आध्वर्यवपद्धतिः ।

अग्नयेऽनुबू३हि । अग्निं यज । (१) पूर्वार्घे हेामः । इदमग्नये न मम । अर्द्धर्ठे० हुत्वा सेामाय मध्ये सेामायानुबू३हि । सोमं यज । इदं सेामाय न मम ।

हौत्रपद्धतिः।

तिरस्यति । अप उपस्पृश्य तृष्णीं स्वासने उपविशेत् । तत एप वामाकाश(२) इति वक्तव्यम् । ततः स्तृगादापनमग्निहींतेति । ततोऽग्नयेऽनुबृश्हीत्युक्ते—

"अग्निर्श्वताणि जङ्घनद्द्विणस्युर्विपन्यवा समिद्धः ग्रुक आहु-तोश्रम्"(३)॥

अग्नि यज ।

सीर

द्रताः

वर्ज.

नेदिः

1

नम-

तृणं

२९।

विव

निव

हित

180)

्यं वु

नेति

श्रुतो

184)

भूर्भुवर्ये ४ यजामहेऽग्निं य उत्र इव शर्यहा तिग्मश्रङ्गो न वंसगः। अग्ने पुरो करोजिथा(४) ४ वौ ४ षट्। ओजः सहः सह ओजः स्वः। सोमायानुब्रु४हि।

त्वं सोस क्रतुभिः सुक्रतुर्भूस्त्वं दक्षैः सुदक्षो विश्ववेदास्त्वं वृषा वृष्त्वेभिर्महित्वा द्युम्नेभिद्युम्न्यभवा नृचन्नो३म्(५)।

सोमं यज ।

भूर्भुवर्य ४ यजामहे सोममषान्द्रहं युत्सु पृतनासु पित्रं स्वर्णमप्सां वृजनस्य गोपाम् । अरेषुजां सुक्षिति सुश्रवसं जयन्तं त्वामनु मदेम सोमा(६) ४ वौ ४ षट्।

(१) "प्रतीचो जहोत्युपसत्सु चे" (का० श्रौ० ३।९।१०—११) त्याम्नातत्वात् "तहमात्त उपसद्देण प्रत्यन्नो ह्यन्त" इति श्रुतेश्चतेषां त्रयाणां प्रधानानां होन्मोऽनो प्रत्यक्संत्थः कत्तेव्यः । पूर्वद्धं अग्नेः, मध्ये सोमस्य, अपराद्धं विष्णोरिति । तया च मानवे—"घृतवता अध्वयं" (का० हौ०प० १।४) इत्युच्यमाने सुचावादाय दक्षिणाकिकस्य यथादेवतमनुवाचयत्यरिन पूर्वार्द्धं यजित मध्य साममोपसृतं जुद्धां समानीय
विष्णुं पश्चार्द्धं" (२।१।३४—३५) इति । सङ्गर्दातक्रान्तनैव त्रयाऽपि यागाः कतैवयाः
"स यत्समानत्र तिष्ठव्रजुहोति न यथेदं प्रचरन्तसञ्चरता" (श०बा०३।४।४।१४) ति श्रुतेः ।

(२) "उदक्संसपॅन्नाहेष वामाकाश" (शां॰ श्रो॰ १।६।१२)इत्यस्मिन् सूत्रे आहेत्य-विरिक्तं वदतास्य वचनस्याजपत्वं सूचितं तेनाऽस्य नोत्सर्गः ।

(३) ऋ० ६।१६।३४।

(४) ऋ० ६।१६।३९।

(१) ऋ० १।९१।२।

(६) ऋ० शादशायश ।

भ

ष

मू

य

ব

न्त

E

मे

परि

∓q:

ति

र्वा

श्रुते

(क

प्रइ

आध्वर्यवपद्धतिः।

विष्णवे समानाय पश्चार्झे विष्णवेऽनुबृ३हि ।

विष्णं यज । इदं विष्णवे न मम ।

उपभृत्यष्टगृहीतपद्मे सर्वमग्नये दुत्वा समानीय समानीयेतरयाः। समानयनकाले विष्णवेऽनुवाचनं समानीयेतरस्य । प्रत्याकस्य साह यित्वा सुचौ सोमाप्यायनाद्यासुत्रह्मएयाप्रैषात् ।

आर्तिथ्या(१)वत्सामाप्यायनं निह्नवश्च । ततः शेषप्रतिपत्तिः। प्रस्तरे पवित्रकरणम् । अग्निसम्मार्गप्रैवः । अग्निसम्मार्गः । व्युहने-अग्ने सोमस्य विष्णा ६० ( २।१५ )। अग्निः सोमो विष्णुस्तम० ( २।१५)।

औद्वात्रपद्धतिः ।

अथोपसदन्ते आतिथ्यान्तवत्सोमाप्यायनं निह्नवनं सुब्रह्मस्याह्वान अ कार्यम।

होत्रपद्धतिः ।

ओजः सहः सह ओजः स्वः।

विष्णवेऽनुबुधिह ।

यः पूर्व्याय वेधसे नवीयसे समज्जानये विष्णवे ददोशति। गे जातमस्य महतो महि व्रवत्सेद् श्रवोभिर्युज्यं चिदभ्यसोर्म(२)।

विष्णं यज ।

भूर्भुवर्ये ४ यजामहे विष्णं तमु स्तोतारः पूट्यं यथा विद् ऋतस्य गर्भं जनुषा पिपर्तन । आस्य जानन्तो नाम चिद्धिवक्तन महस्ते विष्णो सुमति भजामहा(३) ४ इवा ४ पट् । ओजः सहः सह श्रोजः स्वः ।

मदन्तीरुपस्पृश्य यावदादिष्टं (४)कुर्यात् ।

तत आप्यायनम्।

(२) ऋ० १।१५६।२ । (३) ऋ० १।१५६।३।

( ४) ''यावदादिष्टं कुर्यात्'' ( शां श्रौ० ५।१२।१० ) इत्युक्तत्वात् ''देवता उपसत् श्रुतेश्च प्रयाजाज्यभागस्विष्टकृद्तुयाज-सुक्तवाक पत्नीसंयाजादीन प्रतियजती" ति चोत्सर्गः सिद्धो भवति ।

"अत्र यावदादिष्टं कुर्या"(शां० श्रौ० ९।१२।१० )दित्युक्तेऽप्यध्वर्युवशात्प्रतिपत्तिक्री

ह्वेन सक्तवाको भवत्येव, स चेत्यमू-

स्काब्रुहीत्युक्ते 'इदं चावापृथिवीः तयोराविदि। अग्निरिदर्ठ० हिंब सोम इद्दे हिवः विष्णुरिद्दे हिवः ( देवा आज्यापा अनिन्हीं त्रेणेति च न भवि प्रयाजस्विष्टकृतोरभावात्) अस्यामुधद्धोत्रायामित्यादि नमो देवेभ्यं (शां० श्री) १।१४।१-२१) (का० हो० प०१।८) इत्यन्तं भवत्येव । न शंयोर्वाकः । वेदविमोकः। आवेदेस्तरण"मिति याज्यहौत्रप्रयोगे विशेषः।

<sup>(</sup>१) पूर्वं (८३-८४) पत्रे द्रष्टच्यः।

आध्वर्यंवपद्धतिः।

अभ्युदय जुह्ना परिध्यक्षनम् । परिधि गृहीत्वाऽऽश्राव्य(१) सुक्तवाकष्टे-वः । प्रस्तरादानं न विधृत्योः स्थाने करणम् । अञ्जने—आज्यस्थाल्यां मृतम् । अक्तवा प्रस्तरसुपसदं (२)जुहोति स्रुवेण या त इ(३)त्ययःशः यामन्वारव्धे (४)यजमानेन द्विरेकया खरित (५)सुसायर्ठ० सुपूर्वाह्वे च । प्रतिप्रस्थाते।पकल्पितमाज्यर्ठः० स्रुपेस्कृत्याध्वर्यवे प्रयच्छति ।

"ॐ या ते अमेऽयाशया तन्वर्षिष्ठा गहरेष्ठा।

इयं वचे। अपावधीत्वेपं वचे। अपावधीत्स्वाहाण (५।६)।

इद्मग्नयेऽयःशयाये तन्ते । परिश्वित्रशृत्यारासादनाद्यप्नीधे समर्पणाः तमातिथ्या(६)वत् । "चक्षुष्पा" (२।१६) इत्यात्मालम्भः । उद्कापः स्पर्शः । स्पंक्षत्राहुतिः । देशे निश्रानम् । न वेद्यालम्भः । त्र्णीं वेदवि-मोकः । पत्ते योक्तस्य । पक्षतृहर्दिहीमः । प्रणीताविमोकः । पूर्ववत्ः

होत्रपद्धातः ।

"अग्रुरंग्रुष्टे देव सोमा प्यायतामिन्दायैकधनविदे।।
आ तुभ्यमिन्द्रः प्यायतामा त्वमिन्द्राय प्यायस्व ।
आ प्याययासमान्तसखीन सन्या मेधया स्वस्ति ते ।
देव सोम सुत्यामुद्रचमशोयेति"।
तत उरोभिमर्शनम् ।
"यमादित्या अंग्रमा प्यायन्ति यमक्षितिमक्षितयः पिवन्ति ।
तेन ना राजा वस्र्णा बृहस्पतिरा प्याययन्तु सुवनस्य गोपाः"।
इति पुनर्मदन्ती० ।

(१) देवयाज्ञिकमते न सुक्तवाकप्रैषः।

(२) उपसदिति सामान्यसंज्ञा । (३) अयः शयेति मनत्रलिङ्गाद्विशेषसंज्ञा ।

( ४ ) अनेकयज्ञमानके एकस्यैवान्वारम्भः । पूर्णाहुतिप्रकृतित्वेनात्वारम्भः प्राप्त एव

परिसङ्ख्यार्थं पुनरुक्तः । उपसत्स्वेवान्वारम्भो नान्येषु होमेष्विति ।

(१) सार्य शब्देनान्नापराह्नो लक्ष्यते "स यत्सायंप्रातः प्रचरित तथा ह्वेव सम्पत्सम्पचते स यत्पूर्वाह्ने प्रचरित तज्जयत्यथ यद्पराह्ने प्रचरती" (शब्दाव शिष्ठाव । १।४।४१)
ति श्रुतत्वात् "याः पूर्वाह्ने पुरोऽनुवाक्यास्ता अपराह्ने याज्याः करोति" (कोव्दाव ८।१)
"तद्याः पूर्वाह्नेऽनुवाक्या अवन्ति ता अपराह्ने याज्या" (शब्दाव शिष्ठाव) "सुपूर्वाह्म पूर्वयोपसदा प्रचरितव्यं स्वपराह्मे परया" (ऐव्दाव १।४।२३) इत्यादि
श्रुतेश्च, सूत्रकारप्रस्थानाच्च "उपसत्सु पौर्वाह्मियापराह्मियन्तरे चयनपुरोषनिवपने"
(काव्योव १७।७) इति । सुः पूजायास् । प्रशस्तः पूर्वाह्मः सुपूर्वाह्मः । तस्य च
प्रशस्तत्वं प्रथमावयवः = उदयानन्तरमेवेत्यर्थः ।

(१६) पूर्व (८६) पत्रे ।

-अग्नेः 1)।

तः।

याः।

साद

ह्वान-

। यो ।

तस्य वेष्णो

पसत्सु गदीनां

तकर्म'

हविः | भविः | श्रीः

#### आध्वर्यवपद्धतिः।

(१)सुब्रह्मग्याप्रैषगाने । इत्युपसदिष्टिः(२) सतन्त्रोपा ७शु । ( त्रथ द्वितीयदिनस्योपराह्विकः पवर्ग्यः । )

अपराह्वे द्वारापिधानम् । तानूनप्त्रमिश्रवतप्रदानमुभाभ्याम् । स्क हौत्रपद्धतिः।

चुउर

DIK

কাৰ

SIP

नां स्य

नूनं

त्वेऽ

H

इं ह

मार

त्यः

चि

त्तरं

मद

स

ततः प्रस्तरे निन्हुवते दक्षिणात्तानान्पाणीन्क्रत्वा(३)। यजुः-ॐ पष्टारायः प्रेषे भगाय ऋतमृतवादिभ्यो नमो द्यावापृथिवीस्य मिति।

## इत्युषसदिष्टिः।

## ( त्रारम्भाद्दितीयदिनस्यापराह्विक: प्रवर्ग्यप्रचार: । ) अथापराह्निके प्रचरणे विशेष उच्यते। "ऋखं वाचिमि"त्यादि शानि

(१) पूर्व (८७-८८) पत्रे।

(२) एकाहस्त्र्युपसत्कः (का० श्रौ० ८।२।३७)। एकाहः = एकसुत्यः क्रतुस्त्र्युपसत्त्रे भवति । तिस्र उपसदो यस्यासौ त्रयुपसत्कः एकसुत्ये यज्ञे तिस्र उपसदो अवन्तीत्यर्थः। "स नै तिस्र उपसद उपेत्राणदिति ( श० व्रा० ३।४।४।१७ ) श्रुतेः

"द्वादरा वा" ( का० श्री० ८।२।३८ )। अथवा द्वादशोपसदो भवन्ति "यद्य द्वादशोप

सद उपेयादिति" (श॰ बा॰ ३।४।४।१९ ) श्रुतेः ।

अपरे त्वन्यथा व्याचक्षते—एकाहरूत्रयुपसत्क इत्यत्र प्रकान्त एवैकाहे पुनरेकाहग्रहणे द्वादशोपसत्कस्यानेकाहर्विषयत्वज्ञापनार्थे तेनैकाहरूत्र्युपसत्क एव । द्वादशत्वं स्थि पठितमपि शाखान्तरीयवाक्यवशादुत्कृष्याहीनविषयं व्याख्यायते । तथा च वाक्यम्। "तिस्र एव सान्हस्योपसदो द्वादशाहीनस्ये" (जाप० श्रौ० ११।४।७) ति । अन्हा सः समाप्ति प्राप्नोतीति सान्ह एकाह इत्यर्थ: ।

केचित्वेवं व्याचक्षते —एकाहरूत्रयुपसत्को ज्योतिष्टोमव्यतिरिक्तः तद्विकार एकाह स्त्र्युपसत्क एव भवति एकाहपठितः । "तिस्रः सान्हस्ये"ति वाक्यात् "द्वाद्श वा" वैक्री एकाहे तिस्तः स्थिता एव ज्योतिष्टोमे विकल्पो द्वादश वा तिस्रोवेति तत्प्रकरणे उभयस्य विकल्पेन श्रुतत्वात् "स वै तिस्र" ( श० हा० ३।४।१।१७ ) इति "यद्यु द्वाद्शे"

(श० बा० ३।४।४।१९) ति च।

(३) एवमापराद्धिके प्रचारे सञ्यानुत्तानान्दक्षिणाज्ञीचैः फ़ुत्वा तिन्हुवनं नाम द्यावाप्रथिव्योर्नेमस्कारः । तथा च ब्राह्मणम्—"प्रस्तरे निन्हुवर्ते ष्टावापृथिव्यामेव तं नमस्कुर्वन्ती"ति । आप्यायनमुरोऽभिमर्शनं प्रस्तरे निन्हु-वनमित्यादिपदार्थजातं पूर्वाबद्वक्ष्यमाणलक्षणायामुपसद्युपसदि समाक्षायां कर्तव्यम्। तत्र पूर्वोह्निक्यामुपसदि दक्षिणोत्तानधर्मः, आपराह्निक्यामुपसदि सन्योत्तानधर्मः। अन्नाप्यायने ''यजमानपष्टा सोममाप्याययन्ती'' (का० श्री० ८।२।६ ) ति शतप्यश्रुते (३।४।३।१७) ब्रेह्मोद्रातृहोत्रध्वेर्याग्नोध्रयजमानानां पण्णामेवाधिकारः, तद्दुत्वाबिन्हुवे sिष । शाङ्खायनकल्पभाष्ये ( २३२ पत्रे ) ऽत्रमेव पक्षोऽभिहितः । ते त्तिरीयाणां सर्वेषामा प्यायनमभिहितं (आप०श्रौ० ११।१।११) तथैव शाङ्खायनानामपि सर्वेषामाप्यायनं पदः तावभिहितमतश्चेच्छयानुष्टानं विधेयम् ।

आध्वयवपद्धतिः ।

वर्ग्यं पुनः पूर्वाह्नप्रवर्ग्यवद्पराह्नप्रवर्ग्यप्रचारः शान्त्यादिशान्त्यन्तः।
तत्र विशेषः। रौहिणहोभे—

"ॐ रात्रिः केतुना जुवता ऐसुज्योतिज्योतिषा स्वाहा" ( ३०।२१ ) इदं घर्माय ।

अग्निहोत्रावृता होमें (सिमिद्धोमें) ''अग्निज्योतिषं त्वा वायुमती प्राणवती ऐस्तर्ग्या ऐस्वर्गायोपद्धामि सास्वतीम्" (कण्वसं० ३।२।१ का० औ० ४।१४।१३) इति । प्रधानहोमें—

हौत्रपद्धतिः।

पाठं पूर्ववत (पत्रे ४१) कृत्वा तता ''ब्रह्म यज्ञानिम''(१)त्यादि ''कएवा-नां सवने सुते।३मि"त्यन्तं पूर्ववद्भिष्टुत्य ''प्रातर्यावाणे''(२)ति सक-स्य स्थाने ''आ आत्यक्षिरि''(३)ति सुक्तमभिष्टुयात् ।

(''आ आत्यक्षिरुषसामनीकमुद्धिप्राणां देवया वाचे। अस्थुरविश्वा नुनं रथ्येह यातं पीषिवांसमश्विना घर्ममच्छे।३म् ।

न संस्कृतं प्रसिम्नीते। गमिष्ठान्ति नृनमश्विनोपस्तुतेह दिवाभिपि त्वेऽवसागमिष्ठा प्रत्यवर्ति दाशुषे शंभविष्ठो३म् ।

उता यातं सङ्गवे प्रातरहो मध्यन्दिन उदिता सूर्यस्य दिवा नक्तमव-सा शन्तमेन नेदानीं पीतिरश्विना ततानो स्मः।

इदं हि वां प्रदिवि स्थानमेक इसे गृहा अश्विनेदं दुरेाणमा ने दिवे। गृहतः पर्वताद्वभ्या यातभिषमूर्जं वहन्ते। इस्।

समिश्वनोरवसा नृतनेन मयाभुवा सुप्रणीती गमेमा नो रियं वहतः

मात वीराना विश्वान्यसृता सीभगानो३म्"।)

तत "ईळ(४) द्यावापृथिवी"त्यादि "यमस्य योनौ शकुनम्मुरएयोइमि"
त्यन्तं पूर्ववद्भिष्टुत्याध्ययुंणा 'द्यम्स्य यजे'त्युक्तो "अस्य पिवतं" "यदुः
न्नियास्वाहुत"मित्येते हे अनवानं पिठत्वा (द्वितीयस्या अन्ते वष्ट् कुर्यातथैवा नुवष्ट् कुर्याच्च । भूभुवयें ४ यजामहे"ऽस्य पिवतमित्र्वना युवं
मदस्य चारुणो मध्वा रातस्य धिष्ण्या(५) यदुन्नियास्वाहुतं घृतं पयोऽयं
स वामित्र्वना भाग आ गतं माध्वी धर्तारा विद्यस्य सत्पती तमं द्यमें
पिवतं रोच्चने दिवा"(६) ४ वी४षट् । ओजः सहः सह ओजः स्वः ।

अग्नि० १८

सप्र

भ्या.

न्ति

सत्बो

यर्थः।

शोप

ग्रहर्ण

**हिव**ह

यम्।

सह

काह-

वैकृते

यस्य

इशे"

न्।

वते

न्हुं.

H |

श्रुते इवे

HI-

द्ध.

<sup>(</sup>१) ज्ञां० श्रौ० दादाहा पुर्वे १५-१०५ पत्रेषु।

<sup>(</sup>२) ऋ० ९१७७११-५ (३) ऋ० ९१७६११-५।

<sup>(</sup>४) ऋ० १।११२।१। पूर्व १०६-११९ पत्रेषु ।

<sup>(</sup>१) ऋ० ८।९।१४।

<sup>(</sup>६) शां० औ० ५।१०।२१।

#### आध्वर्यवपद्धतिः।

"ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजू राज्येन्द्रवत्या । जुषाणा अग्निवं हु स्वाहा" (३।१०)

इदमझये न मम । इतरत्सर्वं पूर्ववत् । इत्यपराह्मप्रवर्ग्यः । ( त्रारम्भाद्द्वितीयदिनस्यापराह्विक्युपसत् )

ततः पुनः पूर्ववत्सायमुपसत् ( पत्र १२७-१३६ )। न तत्र विशेषः।

मेह

से

जां

से

विश

वौध

वि

जान

वि

विष

चिद

वतं व

श्री०

याया

प्रथम

श्रुतं

गिनाः हि "

स्तन

हौन्नपद्धतिः । भूर्भुवः घर्मस्याग्ने वीही ४ वौ४षट् । ओजः सहः सह ओजः स्वः।) ततः ''स्वाहाकृत'' इत्यादि ( प० १२१-१२७ ) शान्तिपाठान्तः पूर्व

वत्प्रवर्ग्य इति।

# ( त्रारम्भाद्द्वितीयदिनस्यापराह्विक्युपसत् । )

तत उपसत् । आचम्यादि ब्रह्मन् सामि० । हिं हिं हिं "(१)इमां मे अग्ने समिधमिमामुपसदं वनेरिया उ पु श्रुधी गिरोइम् ।

इमां में अग्ने सिमधिमामुपसदं वनेरिमा उ षु श्रुधी गिरो३म्। इमां में अग्ने सिमधिमामुपसदं वनेरिमा उ षु श्रुधी गिरो ३-मया ते अग्ने विधेमोर्जो नपादश्विमष्ट एना स्केन सुजाते।३म्। अया ते अग्ने विधेमोर्जो नपादश्विमष्ट एना स्केन सुजाते।३म्। अया ते अग्ने विधेमोर्जो नपादश्विमष्ट एना स्केन सुजाते।३-न्तं त्वा गीर्मिगिर्वणसं द्रविणस्युं द्रविणादः सपर्यम सपर्यवा३म्। तं त्वा गीर्मिगिर्वणसं द्रविणस्युं द्रविणादः सपर्यम सपर्यवा३म्। तं त्वा गीर्मिगिर्वणसं द्रविणस्युं द्रविणादः सपर्यम सपर्यवा३म्। तं त्वा गीर्मिगिर्वणसं द्रविणस्युं द्रविणादः सपर्यम सपर्यवा३" मिन्नाध वह सोममाध वह विष्णुमाधवह। तते। होता उपवेशनादि सुगापादनान्तं पूर्ववत् (कुर्यात्)। तते। याज्यापुरानुवाक्यये। विपर्यासं कृत्वा पठेत्।

अग्नयेऽनुब्र्इतित्युक्ते—

"य उम्र इव शर्यहा तिग्मश्टङ्गो न वंसगः । अम्रे पुरे। रुरेाजि थोश्म"(२)।

अग्निं यजेत्युक्ते—

भूर्भुवर्ये उपजामहेऽग्नि 'मग्निवृत्राणि जङ्घनद्द्विणस्युर्विपन्यया। समिद्धः शुक्र आहुताण्डवी ४ पट्ण(३) । ओजः सहः सह ओजः स्वः।

<sup>(</sup>१) ऋ० राहा१--३ (२) ऋ० हा१हा३९। (३) ऋ० हा१हा३४।

#### उपसदिष्टि।।

359

आध्वयंवपद्धतिः।

अनस्तमिते वाग्वन्धप्रैषादि । त्रिस्तनमेकस्तनं वा(१) गोदोहनप्रैषो भेहनादिपूर्वेवत् । अपररात्रे व्यतप्रदानं पूर्ववत् ।

इति द्वितीयमहः। औत्तात्रपद्धतिः।

अथापराह्ने घर्मोपसद्नते सोमाप्यायनं निहवनं सुब्रह्मएयाह्वानं च कार्यम्। हौत्रपद्धतिः ।

सामायानुज्दे हि—

ये वंत

ोपः।

r: 1)

पूर्व.

उ पु

1

जि.

rr i i

"अवाळ्हें युत्सु पृतनासु पात्रं स्वर्षामण्सां वृजनस्य गोपाम् । भरेषु जां सुक्षिति सुश्रवसं जयन्तं त्वामनु मदेम सोमो३म्"(२)। मोमं यज—

भूर्भुवर्येष यजामहे "त्वं साम कतुभिः सुकतुर्भूस्त्वं दक्षेः सुदत्तां विश्ववेदाः। त्वं वृषा वृषत्वेभिर्महित्वा युम्नेभियुम्न्यभवा नृचक्षाण्ड(३) वौष्ठ षट् । ओजः सहः सह ओजः स्वः।

विष्णवेऽनुब्र३हि—

"तमु स्तोतारः पृथ्यं यथा विद् ऋतस्य गर्भं जनुषा पिपर्तन । आस्य जानन्ते। नाम चिद्धिवक्तन महस्ते विष्णा सुमति भजामहा३म्"(४) । विष्णु यज—

भूर्भुवर्ये अयामहे विष्णुं "यः पृत्याय वेधसे नवीयसे सुमजानये विष्णुवे ददाशति । या जातमस्य महतो महि ववत्सेदु श्रवाभिर्युज्यं चिद्रभ्यसा"(५)द्वौष्ठपट् । श्रोजः सहः सह ओजः स्वः ।

यावदादिष्टं कुर्यात् । तता मदन्तीरुपस्पृश्य पूर्ववदाण्यायनारोऽभिमर्शनानि च कृत्वा सः

(१) "त्रिस्तनं प्रथमायां दोष्ट्यति" (का० श्रो०।८।३।१) प्रथमायामुपसदि त्रिस्तनं वृतं दो हयेत्। उपसत्स्वेव विशेषव वना हीक्षासु न नियमः। "एकापचयेनोत्तरयोः" (का० श्रो० ८।३।२)। उत्तरयोर्द्वयोरुपसदोरेकापचयेनेकैकस्तनापसारणेन वृतं दो हयति। द्वितीयायां द्विस्तनं तृतीयायामेकस्तनमिति भावः। अग्निचयनरहिते कृतौ विपर्यस्य वा प्रथमायां त्रिस्तमं द्वितीयायां द्विस्तनं तृतीयायामेकस्तनमित्येवं।भविति। एवमपि हि श्रुवं "स यासामेकं प्रथमाहं दोग्ध्यय द्वावध त्रीनि" (श्वाव्हावश्वाधः) त्यादि। अन निवत्ये उभयथा श्रवणात् साग्निचत्ये तु नियमेन त्रिस्तनाद्येव वृतं भवित। अत्र विश्वयातः पयो वृतायां इति प्रकृत्य "त्रीस्तनानुपैति स द्वौ स्तना उपित स एकस्तिनमुपैतीति। पुनः श्रवणात्।

(२) ऋ० १।९१।२१।

(३) ऋ० शादशावर ।

(४) ऋ० शश्विहा३।

( ५ ) ऋ० १।१५६।२ ।

880

## अग्निष्टोमपद्धतौ-

आध्वयंवपद्धतिः । ( अथ तृतीयदिनकृत्यम् )

( तृतीयदिनस्य पौर्वाह्विकः मवग्यीपसत्यचारः )

मिमं

ययो

सर्वः

पोर्म

वज्र

क्षण

वज्रं

य्रोप

म्।

(का

कात

(

अथ तृतीयमहः। प्रातिवृद्धवाचनादि वाग्विसर्गान्तं पूर्ववत् । वत्रवेषे—त्रिस्तनं गावौ धुत्वेति । वतकरणम् । ततः पूर्ववत्प्रवर्ग्योपसदौ। पत्ते उपसदेव वा । तत्रोपसद्धोमे विशेषः। "ॐ या ते अग्ने रजःशया तनूर्विषष्ठा गहरेष्ठा । उग्नं वचो अपावधीत्वेषं वचो अपावधीत्स्वाहा" (५१८) । इद्मग्नये रजःशयायै तन्वै ।

औद्भात्रपद्धतिः।

निह्नवने सञ्यान् पाणीनुत्तानान् कृत्वा दिचाणाक्षीचैः कृत्वेति विशेषः। अथ तृतीयदिवसे घर्मोपसदन्ते आतिश्यान्तवत्सोमाप्यायनं निह्नवतं सुत्रह्मणयाह्वानं च कार्यम्। सुत्रह्मणयाह्वाने द्यहे सुत्यामिति विशेषः। होत्रपद्धतिः।

व्यान्पाणीतुत्तानान् कृत्वा प्रस्तरे निह्नुवीरन् । इत्येकमुपसदहः ।

इति द्वितीयमहः। ( त्र्रथ तृतीयमहः।)

( त्रारम्भातृतीयदिनस्य पौर्वाह्विकः प्रवर्ग्योपसत्प्रचारः )

तत आरम्भात्तृतीयेऽहि द्वितीये चोपलदृहि पूर्वाहे प्रवग्योपसद्भ्यां चरन्ति।

तत्र शान्त्यादिशान्त्यन्तः पौर्वाह्विकः पृर्धवत् (पत्र १ १ १२७) प्रवर्गः। उपसिद् विशेष उच्यते । ब्रह्मन् सामिधेनी० । त्रिहिङ्कृत्य । (१) इमां मे अग्ने समिधिमासुपसदं वनेरिमा उष्ठ श्रुधी गिरोइम् । इमां मे अग्ने समिधिमासुपसदं वनेरिमा उष्ठ श्रुधी गिरोइम् । इमां मे अग्ने समिधिमासुपसदं वनेरिमा उष्ठ श्रुधी गिरोइम् । इमां मे अग्ने सिधिमासुपसदं वनेरिमा उष्ठ श्रुधी गिरोइ मया ते अग्ने विधेमोर्जो नपादश्विमष्ट पना सुक्तेन सुजाते। इम् । अया ते अग्ने विधेमोर्जो नपादश्विमष्ट पना सुक्तेन सुजाते। इम् । अया ते अग्ने विधेमोर्जो नपावश्विमष्ट पना सुक्तेन सुजाते। इम् । अया ते अग्ने विधेमोर्जो नपावश्विमष्ट पना सुक्तेन सुजाते। इम् । अया ते अग्ने विधेमोर्जो नपावश्विमष्ट पना सुक्तेन सुजाते। इम् । अया ते अग्ने विधेमोर्जो नपावश्विमष्ट पना सुक्तेन सुजाते। इम् । अया ते अग्ने विधेमोर्जो क्षास्य द्विणस्यं द्विणोदः सपर्यम सपर्यवाइम् । तन्त्वा गीर्भिर्गिर्वणसं द्विणस्यं द्विणोदः सपर्यम सपर्यवाइम् ।

(१) ऋ० रादा१-3

वेदिमानम्।

585

आध्वर्यवपद्धतिः। (वेदिमानम्)

ततो वेदिमानम् । औपवसथ्यात्पूर्वेऽहिन पौर्वाह्निकया प्रचर्य वेदिं मिमीते ।

आहवनीयस्य दक्षिणतो महावेदेश्च दक्षिणतो हिर्हिर्गार्हपत्याहवनी-ग्योहत्तरत एकैकमिति पडासनम्।

ब्रह्मा स्तम्बयज्ञहिरिष्यत्याद्द्यनीयदेशं दक्षिणेनास्ते वेदिसहित एवर्ठ० सर्वत्र प्रागण्नीपोम(भीय)प्रणयनात्कर्मणः कर्मणो वा सहितस्तत्तदेवान्वेति। अत्र समन्त्रकमासनमिति देवः ।

ततः प्रणीताप्रणयनं ( मद्नतीभ्यः ) कर्कमते ।

शेषः।

हुच तं

भ्यां

र्यः।

[]

[ |

याज्ञिकास्तु न प्रणयन्ति, यतस्तत्पचे ताभ्य एव प्रोक्षणीसत्वे अक्षी-णेमीये प्रणीतानिषेधात्सप्राणीताप्राणीतप्रोक्षणीभेदेन प्रयोगकाठिन्यम् ।

आहवनीयस्योत्तरतस्तासां निधानं कर्कमते प्रणयनपत्ते ।

आह्वनीयस्य पश्चादुत्तरतो वा पश्चकासादनम्—अग्निहोत्रहवणी वज्ञःपवित्रच्छेदनानि पवित्रे अन्तर्धानतृणञ्च ।

उपकरुपनीयानि —रज्जुः, राङ्कः, राम्या, अम्रिः, पुरीषाहरणम् , प्रो-भृणोः, सिकताः, आच्छादनवर्हिः ।

पविज्ञकरणम् । यथायथं प्रणीताभ्यो मदन्तीभ्यो वा प्रोक्षणयः । वज्ञं प्रोदय तदुपप्रहे(णेत)णेक्तरप्रोक्षणम् । असञ्चरे प्रोक्षणीनिधानम-प्रोषोमीयार्थः पविज्ञयोध्य ।

ततः पूर्वोद्ध्योत्स्तम्भात्पुरस्तात् त्रिषु (१)प्रक्रमेषु राङ्कुं (२)निहन्ति हौत्रपद्धतिः ।

(वेदिमानम्)

ततोऽध्वर्युणां महावेदिमानम्।

(१) प्रक्रमश्चात्र द्विपदः सोमत्वात् । तथा चोक्तं ग्रुज्बकृता — आधाने पदिकं कुर्यात् द्विपदः सौमिको भवेत् ।

अभी च त्रिपदं कुर्यात् प्रक्रमं याज्ञिको बुधः ॥(श्लो॰ ग्रु०७।३४) इति । अत्र परिमाणं प्रधानयोगाद्रध्वयोरेव न यज्ञमानस्य, गुणभुतत्वादस्य इति कर्कमत-म्। अन्ये तु "दान-वाचना-न्वारम्भण—वर-वरण-वत-प्रमाणेषु यज्ञमानं प्रतीयादि"

(का० श्री०।१११०।१२) ति परिभाषणाद्यजमानस्यैव प्रक्रमणमाहुः।

कात्यायनस्मृतावण्येवमेव—

मानक्रियायामुकायामनुक्ते मानकर्तरि । मानक्रुयजमानः स्याद्विदुषामेष निश्चयः (६।११) । इति ।

(२) शुल्बसुत्रे शङ्कपरिमाणाद्यक्तम् ।

१४२

# अशिष्टोमपद्धतौ—

आध्वयंवपद्धतिः।

सोऽन्तःपात्यः । तस्मात्पुरस्तात्वर्त्त्रिर्ठं०शति राङ्कः पूर्वाद्धर्धसंतः।

पडक्षुलपरीणाहं द्वादशाङ्गलमु चिल्लतम् । जरठं चावणं चेव शङ्कं कुर्याद्विचक्षणः ॥ द्विवितस्तिप्रमाणस्तु खादिरो मुद्ररस्तथा । शङ्कुस्तेन निखातव्यस्तस्मात्तस्य परिषदः ॥ प्कतक्ष ऋजुस्तीक्षणः खादिरः सम आयतः । शङ्कः कार्यस्तु शुल्बक्रेस्तस्याद्वं गमयेन्महीस् ॥

कात्यायनस्मृतावपि —

शङ्कश्च खादिरः कार्यो रजतेन विभूषितः । शङ्कश्चवेवोपवेषश्च द्वादशाङ्गुळ इष्यते (१७१३)। इति ।

इविर्यंज्ञे तु—

प्रादेशमात्रो हविर्यंते पूर्वलक्षणलक्षितः । शङ्करामिशराः कायंस्तस्याप्यर्थे निखापयेत् ॥ चतुरस्नं मुद्गरं तत् षोडशाङ्गुलमायतम् । अविद्धं कमणीयं च दारमध्याच्च निमितम्।॥

(श्लो०ग्रु००।१०-११) इति )। सर्वेत्र मानादिसाधनोपयोगिनी रज्जुः कात्यायनोक्ता प्राह्मा । सेटशी—

अजीर्णा प्रथिनो सूक्ष्मा समा इलक्ष्णा त्वरोमशा । रज्जुर्मानाधिका कार्या अध्वरे योगिमिच्छता ॥ शाणी वा बालबजी चैव वैणवी वा विधीयते । रज्जुस्तूमयतपाशा त्रिवृत्ता यज्ञकमणि । रज्जुर्मुक्षमयी कार्या शणैस्तु परिमिश्रिता । कात्यायनो वदत्येवसषोढा कुशबलवजै: ।

(।शु० प० ७।१२-१४ ) इति ।

सप्त

र्गा

( য়ু

प्राग्व

হাগ

णेन व

त्वोत्त

दक्षिण

पक्चा

श्चान

पायः

षोडव

राक्ष

राक्ष

शङ्क

ड्रोः घ

स्वर्ती

मानः

1(88

(शः

हुहर्

सनम्

व।र

णमा

प्रोक्ष

पृष्ठ्या

अषोडा = अखण्डा ।

अन्नायं साधनोपायः । काठके-सौमिकीं वेदिं विधित्सन् पञ्चद्वासु प्रक्रमेषु लक्ष्यं कुरुते त्रिपदः प्रक्रमोऽर्द्धचतुर्थपदो चा पदं। पञ्चद्वाङ्गुलं द्वाद्वाङ्गुलं वा तत एकविक्षां तिविद्याः प्रक्रमोऽर्द्धचतुर्थपदो चा पदं। पञ्चद्वाङ्गुलं द्वाद्वाङ्गुलं वा तत एकविक्षां तिविद्याः प्रतिस्विद्य पाशः पूर्वण प्राग्वंशं त्रिषु प्रक्रमेषु शङ्कं निहन्ति तस्मिन्पारं प्रतिसुच्य पञ्चद्वाः प्रतिसुच्य पञ्चद्वाः पृद्याः प्रतिसुच्य पञ्चद्वाः पृद्याः प्रविद्याः । एवं पूर्वाः विद्याः विद्या

पञ्चदश(मधे)मेकविशं त्रिकमपरं च परतिखकं चापि । द्वादशसु पाश उत्तमः सोमे रज्जुप्रमाणमेतत् ॥

( क्लो॰ ग्रु॰ १०१६ )।
रज्वां पञ्चद्रशसु प्रक्रमेष्ट्रोकं लक्षणं श्रोण्यङ्कनार्थमाक्षणार्थं च तदेव, ततः पञ्चद्रश् कृताल्लक्षणात् परं प्कविशे प्रक्रमे द्वितीयं लक्षणं प्राच्यन्ताङ्कनार्थं, ततः परं त्रिषु प्रक्रमे तृतीयमाक्षपणार्थं ततोऽपि परं त्रिषु चतुर्थमंसोऽङ्कनार्थं ततः परं द्वादशसु प्रक्रमेष्विण्याः पाश इति । एवं चतुःपञ्चाशस्त्रकमा रज्जुभंवतीति । तथा चोक्तं ग्रुल्वकृता ।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

# वेदिमानम् ।

६८३

आध्वर्यवपद्धतिः।

संबः। अन्तःपात्यादक्षिणोत्तरो च पञ्चदशसु पञ्चदशसु श्रोएयोः शङ्कु । अर्द्धः । अर्द्वः । अर्द्धः । अर्द्धः । अर्द्धः । अर्द्धः । अर्द्धः । अर्द्धः

वेदि परिसमृह्य वितृतीयेऽझीदुत्तरत उत्करं करोति । चतुरङ्गुलो-बां वेदेमध्ये प्राक् संस्थां (१)पृष्ट्यामायम्य अन्तःपात्यदेशे —

"प्रसाणार्द्धं वाऽभ्यस्याभ्यासचतुर्धं ( पष्टे ) लक्षणं करोति तन्निरण्छनिमः ( शुल्व० १।१४ ) ति । तथा—"शास्त्रवद्धं दीर्घचतुरस्रस्ये" (१।१७) त्युक्त्वा"एतेन प्राग्वर्ठ०श—वेदिसानानि व्याख्यातानी०" ( शु० प० १।१९ ) ति चोक्तस् ।

अन्न रज्जोः प्रथमं पाशमन्तःपात्ये प्रमुच्य प्राची निष्पाद्य "पञ्चदशमथैकविठै० श" मित्येकविठै० शे शक्तुं निहत्य तस्मिन्नन्तमं पाशं प्रतिमुच्य पञ्चदशे कृतेन लक्ष-णेन रज्जुं दक्षिणत आकृष्य पञ्चदशे एव शक्तुं निखनेत सा दक्षिणश्रोणिः। तेनैव गृही-लोत्तरत आकृष्य तन्नैव शक्तुः सा उत्तरश्रोणिः। तत 'श्चिकमपर' मित्यनेन गृहीत्वा दक्षिणतो रज्जुमाकृष्य 'परतिश्विकमि'त्यस्मिन् शङ्कः स दक्षिणोऽसः। ततस्तेनैव गृही-लोत्तरत आकृष्य तन्नैव शङ्कः स उत्तरोंसः इति। अन्न यूपावटाच्छङ्कोः पश्चात्पदमान्नं पश्चादन्तराले सुक्तवा युगमात्री यजमानदशपद्रप्रमाणा वोत्तरवेदिः साधनीया। प्रक्रम-श्वानिनिके सोमे द्विपद इति पूर्वमुक्तस्। अयं च त्रिशत्प्रक्रमा पश्चादिति पक्षे साधनो-पायः।

त्रयिक्षिशत्पक्षे तु-पर्टात्रंशत्प्रक्रमां रज्जुं द्विगुणां द्वासप्ततिप्रक्रमां कृत्वा तस्यां सार्ध-पोडशे प्रक्रमे श्राण्यङ्कमाथं लक्षणं कृत्वा सप्तविशतितमे निरञ्छनं श्रोणिसाधने रज्जो-राकर्पणाथं षर्ट्त्रिशत्तमे च यूपावंट्यशङ्कथं ततः परंनवसु प्रक्रमेषु अंससाधनकाले रज्जो-राकर्पणाथं ततोऽन्तिमात्पाशाव्द्वादशे प्रक्रमेंऽसाङ्कनार्थमित्थेवं विधया रज्वा साधनम् ।

अत्राहापस्तम्बः—"प्राग्वंशस्य मध्यमाल्ललाटिकात् त्रीन् प्राचः प्रक्रमान् प्रक्रम्य शक्कुं निहन्ति । तस्मात्पक्रवदशसु दक्षिणतः । एवमुत्तरतस्ते श्रोणी । प्रथमनिहिताच्छः श्रोः पर्तिश्चिति पुरस्तात्तस्माद्द्वादशसु दक्षिणतः एवमुत्तरतस्तावंसौ । विमिमेत्वा पयः स्वतीं देवानां धेनुं सुदुधामनपस्फुरन्तीम् । इन्द्रः सोमं पिवतु सामो अस्तु न । इति विमानः । सर्वतः स्यन्द्यया पर्यातनोति । मध्ये प्रष्ठयामिणति ( आप० श्रौ० ११।४।१२— १६)। सन्नमनं च मध्ये सङ्गृहीतत्वम् । तथा चोक्तं दर्शपूर्णमासयोः—"मध्ये स्र्वतारिता ( शा० श्रा० १।२।३।१६) "मध्येसन्तततरा भवती"ति अतो महावेद्यां संब्हामावः ।

(१) पृष्ठे भवा पृष्ठया वेदिलेखामायतां इत्वेति पितृभृतिः । वरण्डकमिति कर्षः । पृष्टेति संज्ञाकरणं संव्यवहारार्थं "सनुपृष्ठयां बर्हिस्तृणाती" (का०श्रो०९।७।६) त्यादौ ॥

अन्नायं देवोक्तः क्रमः—पूर्वं शालामध्याधिषु प्रक्रमेषु शङ्किनेखननम् । ततो द्विरा-सनम् । ब्रह्मणः समन्त्रकमुत्तरवेदिदेशं दक्षिणतो बहिवेंषुपवेशनं वेदिपृष्ठस्य यजमानस्य च । यजमान वाचं यच्छेति प्रैषः, ततोऽग्निहोन्नहवण्यादीनां वेदिमानोपयोगिनां पात्रा-णामासादनं शालाद्वार्यस्य पश्चादुत्तरतो वा, ततो वाग्यमः । पवित्रच्छेदनादि तेषां प्रोक्षणं प्रोक्षणीनां पवित्रयोख्य यत्नेन रक्षणं, ततो वेदिमानं परिसमूहनं, उत्करकरणं, पृष्ठ्याकरणं, ततः स्प्यादानादि ।

लक्षां विश्वा

मन्पार्थ गञ्जद्श दधारि

१६)। बद्दाम प्रक्रमेष

**न्तिम** 

आध्वर्यवपद्धतिः।

स्पयादि करोति (१) खादिरेणाच्छादनात् । उपरवदेशात्स्तम्वयन्त् हरित । अन्तःपात्ये उपविश्य पूर्वपरित्र हप्रैषः । यूपावटावधिद्क्षिणः उत्तरतश्च परित्रहः । उपरवदेशे एव जिरुहलेखः । सम्मार्जनाने (संमर्शनान्ते ) उन्तःपात्ये महावद्यां प्रणीतानिनयनमपरीत्येव "क् स्त्वे"(शु०य०सं०२।२३)ति । कर्वमते प्रणीताप्रणयनपक्ष एवतत् ।

FU

হা

रि

वस

सम्मर्शनान्ते चात्वालमानम् । महावेदेरुत्तरा ऐसात्पश्चा (२) दृष्णे पदे चात्वालं (३) यथोक्तं वा । शम्यामादाय चात्वालं मिमीते प्रवेशे तक्तर्य क्ष्यां परिहाल्य । शम्यामुदीची निद्धाति पुरस्ताच्च दक्षिणा प्राचीमुत्तरतश्च स्प्येनान्तर्लिखति तप्तायनीति प्रतिमन्त्रम् ।

"ॐ तप्तायनी मेऽसि ।

ॐ विचायनीमेऽसि।

ॐ अवतान्मा नाथितात्।

ॐ अवतान्मा व्यथितात्" (॥९)।

विदेदिमिरिति चात्वाले प्रहरति स्पर्यनाः वारव्धे यजमानेन ।

"ॐ व्विदेद्क्षिर्नभो नाम" ( ५१६ )।

अग्ने आङ्गर इति पुरोषर्ठ०हरति हस्तेन च । चा(त्वाला)त्स्पयेन।

"ॐ अग्ने अङ्गिर आयुना नास्नेहि" (५१९)।

योऽस्यामिति निवपति पूर्वाई शङ्कुसहितम् ।

(१) शाखान्तरात्। स्पयादानमप्युरवदेश एव कर्तव्यं तदर्थत्वात्, देशान्तरस्य नुपदेशाच ।

नतु "खादिरः सुवः, स्पयश्च" (का० श्रो० १।३।३३—३४) इति परिभाषित्व त्वादिर एव स्पयः, किमथं पुनरुच्यते खादिरेणेति । अन्नोच्यते—"खादिरो यूपो भर्वः खादिर स्पयः हति स्पययूपयोरेकजातीयत्वं श्रुतम् (का० श्रा० ३।६।२।१२) तत्र वी खादिराभावे सोमे देख्वो वा रौहितको वा (का० श्रो० ६।१।९) यूपः स्यावा स्पयस्यापि तजातीयत्वराङ्कानिवृत्यर्थं पुनः खादिरेणेत्युक्तम् ।

(२) अत्र पिन्भृतिस्तु — अध्यधं परे अतिक्रम्य चात्वालं परिलिखेत् , पद्शकी

प्रक्रमस्तथा श्रुतत्वादिति वर्णितवान् ।

(३) "यत्रीव स्वयं मनसा सन्येताप्रेणीत्करिम ( २० व्रा० ३।५।१।२६ ) त्या श्रुतेः । चात्वालकान्देन पुरीपार्थं खातोऽभिधीयते । परिक्षिष्ठे त्वेवसुक्तमस्ति—

चात्वालदुत्करं कुर्याद्वपरेण रथान्तरम् । उत्करादुषं कृर्याद्वध्यस्य रथान्तरम् ॥ अवध्यातप्वतः कुर्याच्छामिश्रस्य रथान्तरमिति । ३ अत्र स्फयशम्यादानसुत्तरवेदि छादनान्तं हृह कर्तव्यम् । साध्वर्यवपद्धतिः।

"ॐ योऽस्याम्पृथिष्यामसि यत्तेऽनाष्ट्रष्टं नाम यश्चियं तेन त्वा दधे" (पाठ) ।

असीदुत्करवत्तृष्णी े हतम् । एवं द्विरपरम् । मन्त्रे अस्यामिति पद्-स्थाने द्वितीयस्यां तृतीयस्यामिति विशेषः ।

तत्स्तूष्णीमभ्रया खात्वा अनुत्वेति चतुर्थं यथार्थमाहृत्य ।

"ॐ अनुत्वा देववीतये हरामि" ( ५।६ )।

सिं श्वसीति व्यूहत्युत्तरवेदिम्।

वयनु

**डिसण**त

र नाने

"क

दध्याँ वंगा

क्षेग्रतः

येन।

तरस्या

चेतला

भवीं

त्र य

-यातः

दशकी

) त्या

"ॐ सिं ऐ हासि सपत्नसाही देवे ३ यः कल्पस्व" (५।१०)।

अपरेण यूपावटदेशर्ड० सञ्चरमवशिष्य वेद्यां युगमात्रीं यजमानद-शपद्यां वोत्तरवेदिं यथासम्भवमुच्चां करोति ।

युगमात्रिस्च्यरितः स्याद् कुलानि चतुर्दश ।

सञ्चारश्चार्थवांश्चापि शस्यतेऽपि दशाङ्गुलः ॥ इति युगमात्रीमानं परिशिष्टे ।

पदं तिर्यङ्कानी त्रिपदा पार्श्वमानी तस्यादरायारज्जुर्दशकरणी-(का० शु० स्० २।८) ति दशपद्यामानम् ।

तस्या मध्ये नाभि करो ति प्रादेशसमां चतुःस्रक्तिमीयदुच्चाम्। लौकिकीभिरुपकल्पिताभिरद्भिः प्रोक्षत्युत्तरवेदि ऐसिकताश्च प्रकि-

रति सि ऐ हासीति प्रतिमन्त्रम्।

"ॐ सिं ऐ द्यसि सपत्नसाही देवेभ्यः शुन्यस्य ।

ॐ सिं े हासि सपत्नसाही देवेभ्यः शुम्भस्य" (५।१०)।

एता ऐरात्रिं वस्त्रादिनैषा(१) छन्ना वसति।

इति वेदिमानम्।

( त्रारम्भात्तृतीयदिनस्यापराह्विकः प्रवर्ग्योपसत्प्रचारः )

अपराक्षे शालाद्वाराएयपिधाय यथोक्तं वतप्रदानम् । ततोऽपराक्षे प्रवर्ग्योपसद्भ्यां प्रचर्यं रौहिणहोमो "रात्रिः केतुने"

औद्गात्रपद्धतिः।

अथापराह्ने घमेपिसद्न्ते सीमाप्यायनं निह्नवनं सुब्रह्मएयाह्वानं च हौत्रपद्धतिः ।

( त्रारम्भात्तृतीयदिनस्यापराह्विकः प्रवर्ग्योपसत्प्रचारः । )

तत अपराह्मिकीभ्यां प्रवग्योपसद्भ्यां चरन्ति ।

(१) छादने विशेष आपस्तम्बेनोक्तः "उदुम्बरशाखामिः ज्लक्षशाखमिर्वा प्रच्छन्ना वसती" (श्री० ११।९।६) ति ।

अग्नि० १९

188

#### साध्यर्थवपद्धतिः ।

(३७।२१) ति।

अग्निहोत्रहोमे राज्यग्निपद्विशिष्टो मन्त्रः । उपसद्धोमे "रजःशये" (५१८)ति विशेषः। (

ਜ਼ ਜ

प्रव

त्र

क्यां

HE

मेव

सम

द्या

ध्या

योऽ

पसर

च्छेत प्रचा

अन्

अनस्तमिते प्रैषादि । द्विस्तनं गावौ धुक्वेति प्रैषः । व्रतप्रहणम्। अपररात्रे व्रतप्रदानम् ।

इति तृतीयमहः।

( अथ चतुर्थमहः । )

अथौपवसध्यं चतुर्थमहः । विवुद्धवाचनादिवतकरणान्तं पूर्ववत् औद्रात्रपद्धतिः । कार्यम् । निह्नवने सन्यान् पाणीनुत्तानान् कृत्वा द्विणान्नीचैः कृत्वेति विशेषः ।

( श्रथ चतुर्थमहः। )

अथ चतुर्थदिवसे घर्मीपसदन्ते आतिथ्यान्तवत्सोमाप्यायनं निह

तत्र शान्त्यादिशान्त्यन्तः पूर्वदिनापराह्वप्रवर्ग्यवत्प्रवर्ग्यः । उपसाद विशेष उच्यते—

ब्रह्मन्सामि॰। हिंहिंहिं (१)'उपसद्याय मीळ्हुप आस्ये जुहुता हिंगे यों ने। नेदिष्टमाप्या३म्।

उपसद्याय मीळहुष आस्ये जुहुता हिवर्यो ना नेदिष्ठमाण्याः । उपसद्याय मीळहुष आस्ये जुहुता हिवर्यो ना नेदिष्ठमाण्याः ३ स्यः पञ्च चर्षणीरिभ निषसाद दमे दमे किवर्गृहपतिर्युवाः ३म् । यः पञ्च चर्षणीरिभ निषसाद दमे दमे किवर्गृहपतिर्युवाः ३म् । यः पञ्च चर्षणीरिभ निषसाद दमे दमे किवर्गृहपतिर्युवाः ३ स ना वेदा अमात्यमग्नी रक्षतु विश्वत उतास्मान्पात्वं हसाः ३म् । स ना वेदा अमात्यमग्नी रक्षतु विश्वत उतास्मान्पात्वं हसाः ३म् । स ना वेदा अमात्यमग्नी रक्षतु विश्वत उतास्मान्पात्वं हसाः ३म् ।

मित्रमावहेत्यादि पूर्वदिनीयापराह्विक्युपसद्वित्रन्दवान्ता ।

इति द्वितीयापसदिनम् । इति तृतीयमहः । ( अथ चतुर्थमहः । )

( त्रारम्भः चतुर्थदिनस्य पौर्वाह्विक्यौ प्रवर्ग्योपसदौ । ) ततस्तृतीये उपसदिन्ह = आरम्भाच्चतुर्थे उपवस्थसंत्रकेऽह्वि प्रातः

(१) ऋ० ७११९१-३।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

आध्वर्यवपद्धतिः। ( पृष्ठ ३३ )। तत्र एकस्तनं त्रिस्तनं वेति प्रैषे विशेषः।

( आरम्भाचतुर्थदिनस्य पौर्वाह्विक्यौ प्रवर्ग्योपसदौ । )

ततः पौर्वाह्मिकीभ्यां प्रवर्ग्योपसद्भ्यां (प्रचरेत्) प्रचर्य तत्राप-मद्रोमे विशेषः-

"ॐ या ते अग्ने हरिशया तनूर्विषष्ठा गह्नरेष्ठा। उम्रं वचे। अपावधीत्वेषं वचे। अपावधीत्स्वाहाः ( ५।= )। इदमञ्जये हरिशयाये तन्वे ।

( ग्रारम्भाचतुर्थदिनस्यापराह्विक्यौ प्रवर्ग्योपसदौ )

द्वारापिधानम् । (१)अर्धवतप्रदानम् ।

पुनस्तदानीमेवापराह्विकयौ प्रवर्ग्योपसदौ पूर्ववत् । (२)उभाभ्यां औद्गात्रपद्धतिः।

वनं सुब्रह्मएयाह्वानञ्च कार्यम् । सुब्रह्मएयाह्वाने भ्वः सुत्यामिति विशेषः। अथापराह्ने घर्मीपसदन्ते सामाप्यायनं निह्नवनं सुब्रह्मण्याह्वानञ्च होत्रपद्धतिः।

तत्र शान्त्यादिशान्त्यन्तः पौर्वाह्विकः पूर्वव प्रवर्गोपसद्भ्यां चरन्ति। त्रवर्ग्यः ।

उपसद्पि प्रथमदिनपूर्वाह्वोपसद्दन्निहवान्ता ।

( त्रारम्भाच्चतुर्थदिनस्यापराह्विक्यौ प्रवर्ग्योपसदौ । ) ततः पूर्वाह्वे एव अपराह्विकीभ्यां प्रवर्ग्योपसभ्यां चरन्ति ।

(१) यजमानायार्द्धवतं प्रयच्छेतः, न्यायस्य च समानत्वात्पत्न्यं च । तथा च मानवे-- "उत्तमायामुपसदि पूर्वाहिकीं ऋत्वा शाखामच्छैति । अर्धवते प्रदाय सद्यः कुर्यादापराह्निकी" (२।२।२।१) मिति। "अपराह्ने वेदिं स्तीर्त्वांऽ अद्धवतं प्रदाय सम्प्रपचन्त्रण इति आम्नतत्वाद्धेवतं प्रदत्तमिति गम्यते । यजमानः पत्नी च तदानी-मेव व्रतयतः । व्रतस्यार्द्धं समविभक्तः अधंव्रतम् । "अद्धं नपुंसकः" (पा० २।२।२ ) मिति समासः। तेन यावद्वतार्थं दुग्धं भवति त्रिस्तनमेकस्तनं वा तस्य समविभक्तं अर्द्ध द्यान्न न्यूनातिरिक्तं वा।

(२) उभाम्यामुपसद्भ्यां चरिते प्रवायं महावीरं यथोक्तमुत्सादयति यथाप्रवर्गाः ध्याये उक्तं "उपसदन्ते प्रवर्ग्योत्सादन" ( का॰ श्री॰ २६। ।१) मित्यन्न । चेच्छ्रोन्नि-योऽनूचानः प्रथमयज्ञेऽपि प्रवर्ग्य कुर्यात । "स वै तृतीयेऽहन् पष्टे वा द्वादशे वा प्रवर्गी-

पसदौ समस्य प्रवग्यमुत्साद्यती" ( श्र॰ ब्रा॰ १४।३।१।१ ) ति श्रुतेः ।

असौचयने विशेषः । तत्र पौर्वान्हिक्योपसदा प्रचर्यं सर्वं वा वर्तं यजमानाय प्रय-च्छेद्भ्वतं वा । तथा च श्रवणात् "प्रत्येत्य प्रवर्गीपसद्भ्यां प्रचरति प्रवर्गीपसद्भ्यां प्रचयांथास्मे व्रतं वार्धवतं वा प्रयच्छत्यथ प्रवर्ग्यापसद्भ्यामि" ( १।२।१।१८)। ति अनिग्निवित्ये नियमेनार्धवतमेव, साग्निवित्ये तु विकल्पः ।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

येग

41

वत् बेति

नेह्न-

वि

3"

तः

288

# मिष्टोमपंडती-

क्षार्घ्यवपद्धतिः । चरिते सुब्रह्मएयान्ते प्रवर्ग्यमुत्साद्यति सप्रवर्ग्ये । औद्रात्रपद्धतिः ।

कार्यम् । निह्नवने सन्यान् पाणीनुत्तानान् कृत्वा दक्षिण। ज्ञीचैः कृत्वेति विशेषः ।

होत्रपद्धतिः।

वी

वत

ति

हा

स्

(;

त्रि

न्य

त्रा

दि

वा

तत्र शान्त्यादिशान्त्यन्तः आपराह्विकः पूर्वाह्ववत्प्रवर्ग्यः । उपसद्पि प्रथमदिनापराह्विक्युपसद्धन्निहवान्ता । यथा प्रथमे तथा तृतीये । एवमेतास्तिस्र उपसदः(१) ।

(१) स्वश्रुतौ तिस्न उपसदः । श्रुत्यन्तरे तु ज्योतिष्टोम एव द्वादशाण्याञ्चाताः । तः प्रथमेऽहिन या क्रिया सैव चतुर्हं (प्रथमद्वितीयतृतीयचतुर्थंदिवसेषु)भवति । तथा द्वितीयेऽहिन क्रिया हिनी या क्रिया सा चतुरहं (पञ्चमपष्टसप्तमाष्टमिदनेषु) भवति । या तृतीयेऽहिन क्रिया सा चतुरहं (नवमदशमेकादशद्वादशस्वहःसु ) भवति एवमेताः स्वकाला एव विवद्धेरे क्रिये क्रमो बाधितो न भवति । तदुक्तं जैमिनिकात्यायनाभ्याम्—"स्वस्थानामु विवृष्टं क्रिया कृतानुपूर्व्यत्वात् (९।३।३) स्वस्थानिवृद्धि (८।३।९) रिणति । न्यायमालायां च

"आवृत्तिक्पसत्स्वेषा संघट्येकैकगाऽथवा। त्रिरघ्यायं पटेत्यादाविव स्यात्ससुदायगा । प्रथमा मध्यमाश्त्येति प्राकृतक्रमसिद्धये। एकैकस्या द्विरम्यासे षट् सङ्ख्यापि प्रसिद्धयति॥ (१।३।३-४।) इति।

अत्र शाङ्कायनः—अहरहवां विषयांसः ( १।१२।१६ ) यद्युपसदो विवधेरन् प्रत्यहं व विषयांसं कुर्यात् । एवमि श्रुतत्वात् । केचित्तु श्रुतिमन्यार्था मन्यमानाः पूर्वेपक्षमेतिः च्छन्ति । सिद्धान्तसूत्रं तु स्वकालास्तु विवध रन्" ( बां. श्रो. ९।१२।१५ ) इति ।

एवसुपवसथे = सुत्यायाः पूर्वस्मिन्नहिन प्रातरेव पौर्वाह्नापराह्निके उपसदी समाप्य प्रवासिक्षेत्र वर्षरिहिते यहोऽसिप्रणयनं भवति, सप्रवाय यहो तु प्रवायीपसदी समाप्य महावीरपात्री हासनं भवति ततोऽसिप्रणयनम् । तदुक्तं कात्यायनाचार्यः-"उमाभ्यां चरिते प्रवायी त्सादयति यथोक्तं कुर्याच्चे (८।३।१८) दि"ति ।

यदाध्वयुरन्तःपात्यदेशस्थापितानां प्रवरयपात्राणामुत्तरवेदौ निधानार्थमुहासं

करोति तदा ब्रह्मा दक्षिणतः प्रकृतिवन्मन्त्रेणोपविशेषजमानोऽण्यमस्त्रकः ।

ततो निष्क्रमणकालेऽध्वर्युः प्रस्तोतारं प्रेष्यति ततः प्रस्तोता 'त्यमायिरि'ति सार् त्रिषु स्थलेषुद्रायति तत्र "ए३। विश्वं न्यत्रिणं न्दहा २३४९। ए३। विश्वं न्यत्रिणल्हा २३४९ ॥" इति निधनं त्रिपु स्थलेषु होता पठेत्। यदापि सौत्येऽहति प्रवग्यंस्तर्गि होतुर्निधनपाठः।

यदा यजमानवतदुधां होत्रे यजमानो ददाति तदा होता रुद्राये ( शां० श्रो० ७११७१) ति तां प्रतिगृह्णीयात्। यदा च प्रवृक्षनीयौ शतमानौ ब्रह्मणे ददाति तदा ब्रह्मा असी त्वे ( शां० श्रो० १११७१) त्यादिना प्रतिगृह्णीयात्। इति प्रवग्योत्सादने होसुप्रयोगः।

## भवग्योत्सादनम् ।

१४६

आञ्चयंवपद्धतिः। ( त्रथ प्रवर्ग्योत्सादनम् । )

अथ प्रवर्ग्योत्सादनम् । उपसदन्ते (१)प्रवर्ग्योत्सादनम् । अन्तःपात्ये वेदिमध्ये परिधम्यं निधाय पूर्वापरौ खरावि तत्रोत्तरतः दक्षिणेन निर्दृत्योच्छिप्टखरं दक्षिणतो विप्रकृष्टं निद्धाति ।

दक्षिणेनाहवनीयं तृप्णीं(२) ब्रह्मास्ते।

आहवनीये जीन शालाकान्प्रदीप्य प्रदीप्यामीघ्रोधारयति शतस्त्रिय-वत्प्रतिलोमं प्रमाणेषु ।

औद्रात्रपद्धतिः।

( श्रय प्रवर्गोत्सादनम् । )

अथ प्रस्ताता प्रवग्योद्वाखनकाले उत्तरेण सम्राडासद्कृत्वा पश्चा-तिष्ठनध्वर्युप्रेषितस्त्यग्नायिरिति प्रवग्येसाम सकृद्रायेत्।

यहस्पति ऋषिः, अत्यष्टिच्छन्दः, अग्निर्देवता ।

त्येश्वायिः । प्रतिदेहिते । (संहितायान्तु दीर्घान्तः पाठः) हाँ हो पृ हाउ । अग्निएहा तारम्मा ३ न्ये ३ दास्वन्तम्। (३) (त्येश्वायिः०।) वैसीः स्नुठे० सहसा जा ३ ता ३ वेदसम् (त्येश्वायिः०) विप्राम् । न जा ३ ता वेदसम् (त्येश्वायिः०।) य ऊ । ध्वया ३ स् ३ वध्वरः । (त्येश्वायिः०।) देवा । देवा ३ चो ३ याक्रपा (त्येश्वायिः०।) धृता । स्य विश्वाधिम् तु शू ३ का शांचिषः (त्येश्वायिः०।) अत्र । होना ३ स्या ३ सेपिषः । (त्येश्वायिः०।) अत्र । होना ३ स्या ३ सेपिषः । (त्येश्वायिः०) प्रतिदहिते। हो उ हो ५ हाउ । वा । प ३ । विश्वठे० समन्त्रिणं देहा २ ३ ४ ५ । प ३ । विश्वं व्यित्रणन्दहा २३४५ । प ३ । विश्वं व्यित्रणं देहा २३४५ (४) ॥२४॥ (५)

(१) प्रवर्गितसादनमिति संज्ञा संव्यवद्वारार्थो । क्षत्र प्रवर्ग्यशब्देन तत्सवंबीनि पा-त्राणि रुक्ष्यन्ते । तेषां तत्स्थानाच् निष्कासनं प्रवर्गोत्सादनम् ।

(२) अत्र प्रवर्यं दक्षिणाग्निमपरेण वा शकटस्य वा पूर्वेण परेण वा गाहंपत्यस्य दक्षिणत आहवनीयस्य वा दक्षिणत आसीत ब्रह्मा। तथा च कात्यायनः—दक्षिणाग्नि वाऽपरेण घमं (११।१।५) इति ।

(३) कुटिल्रेखाद्वयान्तर्गतपाठा न दश्यन्ते संहितायाम् ।

(१४) संहितायां तु नीचैलिखितवान् पाठः।

"ए ३ । विश्वर्धं समित्रिणन्दह । ए ३ । विश्वं व्यक्तिणं दह । ए ३ । विश्वं न्यित्रणं देहा २ ३ ४ ९ ७ इति ।

( १ ) छ० अ० दाशहारा गेल्मा १२।१।३८

वेति

। तत्र तियेऽ-

क्रिया

वहार-

विवृ

ां च-

यहं वा मेतदिः

प्य प्र (पात्रो

वरयम्

द्वास

वे साम

णन्दह

न्तदापि

। १७१२ । अप्ने

ायोगः।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

# अग्रिष्टोमपद्धतौ-

#### आध्वर्यवपद्धतिः।

तिस्भिः शलाकाभिरेकः शालाकः।

(१)पूर्णाहुतिवदाज्य ंस एस्कृत्य चतुर्गृहीतेनाभिजुहोति या ते भ

दिव्या शुगिति प्रतिमन्त्रम् ।

अध्वर्युस्तिष्ठन्नाज्यतृतीयांशं (२)मुखसमीपे(सम्मिते)ऽस्रीधा धाप्ति

प्रदीप्ते शालाके जुहोति ।

"ॐ या ते घम दिव्या शुग्या गायत्र्या ऐहविद्धाने। सा त आप्यायतां निष्ठघायतान्तस्यै ते स्वाहा" (३८।१८)। इदं घर्माय।

अग्नीत् शालाकमग्नौ प्रक्षिप्य द्वितीयं प्रदीप्य नाभिमात्रे धारयित। अध्वर्युस्तिष्ठन्नेव तत्र जुहोति ।

"ॐ याते घर्मान्तरिचे ग्रुग्या त्रिष्टुभ्याग्नीधे ।

सा त आप्यायतां निष्ठ्यायतां तस्यै ते स्वाहा"। (३८।१८)

इदं घर्माय।

अम्नीच्छालाकमग्नौ प्रास्य तृतीयं प्रदीप्य जानुमात्रे धारयति। अध्वर्युः प्रास्याग्नौ शालाकं तृतीयं, उपविश्य जुहोति । "अ या ते धर्म पृथिव्या एशुग्या जगत्या एसदस्या । सा त आप्यायतां निष्ठ्यायतान्तस्यै ते स्वाह्याः । (३६।१६)। इदं घर्माय।

अध्वयोंः क्षत्रस्य त्वेति निष्क्रमणं पुरस्तात्पत्नीमन्तर्धाय(३)। सर्वेषां तुर्गी निष्क्रमणम्।

"अक्षत्रस्य त्वा परस्पाय ब्रह्मणस्तन्वं पाहि ।

विशस्त्वा धर्मणा व्ययमनुकामाम सुविताय नव्यसे" (३८।१९)। अन्तःपात्ये तिष्ठन् साम प्रेष्यति । साम गाय । अवभृथवद्देश

निधनं च(४)। सपत्नीयजमाना धर्मीत्वजः सर्वेऽत्र निधनं त्रिर्वृष्ठ भौद्रात्रपद्धतिः।

एविश्वमित्यादीनि त्रीणि निधनानि घर्मीपयुक्ताः सन्वे ब्र्युः। पह च ब्रुयात् । एवम्मध्ये हवनीयस्थाने च गायेत ।

(१) निरूप्याज्यं गार्हंपत्येऽधिश्चित्य सुक्सुवं च सम्मृज्योद्वास्योत्पूयावेद्य <sup>वर्तु</sup> होतं समित्पूर्वकामिति भावः।

(२) मुखमात्रादिप्रमाणं यजमानस्यैव "दान-वाचेना-न्वारम्भण-वर-वरण-वर-प्रते। प्रमाणेषु यजमानं प्रतीया ( का, औ० १।१०।१२ ) दि'त्युक्तेः ।

(३) "अथोपनिष्क्रमति क्षत्रस्य त्वेति" (१४।३।१।९) श्रुतेः । पत्न्यन्तर्धाः त्यन्ताः शाखान्तरात् । (४) चकारादाहतमादायोत्सादनदेशं गच्छन्तीत्येतद्व्यवस्थवद्ववि

(8)3

मीपे

परीइ दक्षि तथा

स्थूण बुत्तर

र्पाहर

g: 1(3 उत्तरवे

बीप उ

लत ए विश्व

षहिवं

शत ए

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

## प्रवग्यीत्सादनम् ।

242

आध्वर्यवपद्धतिः।

(१)उत्सादनदेशं गच्छन्त्यनमा उत्तरवेदिम ।

वर्भ

गरित

ते।

1(.

हिशा

अर्द्धपथे स्थित्वा साम प्रैषो गानं निधनानि । ततस्तथैवोत्तरवेदिसः त्रीपे। ततो जलेनोत्तरवेदिं त्रिः परिषिच्याचिकददिति(२)।

"ॐअचिकदद्वुषा हरिर्महान्मित्रो न दर्शतः।

सर्ठ० स्थ्येण दिद्युतदुद्धिर्निधिः" ( ३८।२२ )।

ईशानकोणादारभ्य सक्तनमन्त्रेण द्विस्तुःणीम्।

मध्त्रक्रमेण वाऽमे परिषेचनम् । अन्ते इतरथावृत्तिः ।

महावेदेदेचिणतः समन्त्रं ब्रह्मास्ते।

अध्वयुनीभिस्पृशं प्रवृञ्जनीयं महावीरं निद्धाति चतुःस्रकिरिति ।

"ॐचतुः स्रकिर्नाभिर्मृतस्य सप्रधाः।

स नो व्विश्वायुः सप्प्रथाः। स नः सर्वायुः सप्रथाः ।

अपद्वेषो अप द्वरी उन्यव्वतस्य सश्चिम" (३८।२०)।

प्राञ्चावितरौ तत्पुरतः। प्रत्येकं मन्त्रः। उपशयां च तत्पुरतस्तुःणीम्। परीशासावभितः। रौहिणहवन्यौ चावकृष्टे वाह्ये। अभ्रमुत्तरतः।आसन्दी रक्षिणतः । कृष्णाजिनमुत्तरतः । सर्वता धवित्राणि प्राग्वर्जं परिधीश्च तथा रञ्जसन्दानं वेदमुपयमन्यामाधाय पश्चात् पिन्वने चामितो दण्डं स्यूणामयुखं पश्चाद्रौहिणकपाले धृष्टी च मध्येऽन्यत्स्रवकूर्चादि । खरा-बुत्तरतः पूर्वापरो । दक्षिणता मार्जालीयदेशं (३)वहिर्वेष्ट्रच्छिष्टखरं आ-औदात्रपद्धतिः ।

प्रस्ताता परिषिच्यमाने घर्मे परिषेकजलम्परपृश्याचिकददिति वाः

र्षाहरान्त्रगयित।

(१) उत्सादनं = महावीराणं परित्यागः । तस्य देशोऽग्निचयने परिस्यन्दो विहि 🔃 (श्वा व १२।१।१९) स च जलपरिवृतो द्वीपो निर्जलो भुभागः । अनिनिचित्ये विषवेदिरेव उत्सादनदेशः। ईयुः।

(२) आत्रापस्तम्बे विशेषः—"अपां मध्य उद्वासयेन्नदीद्वीपे दोद्वासयेचदि नदी-बीप उद्घासयेन्न परिषिञ्जे (१६।१६।२-३) दिणति । तेन परिष्यन्दस्य परिषेको न भवति

लत एव तस्याद्भिवंष्ठितत्त्वादिति ।

(३) ननु "आग्नीध्रांदक्षिणर्ठ० सम्प्रति वेद्यन्ते दक्षिणामुखोमजांलीय(का० श्री० व वर्ष (६१२०) मिति वेद्यन्त एव मार्जालीयस्य विधानान्मार्जालीयं दक्षिणत इत्येतावतैव विवेदित्वसिद्धेन्यंथं बहिर्नेदिरिति । सत्यं अत एव वेद्यन्तसिक्छं न भवतीति प्रती-ग-मन्भिते । अत एव स्त्रकारेणसम्प्रतीति वत्रोक्तम् । सम्प्रति - सन्निहितं न संदिलप्टमिति । वत एव महावते छन्दोगसुत्रे—"शुदार्यो चर्मणी" (तां० व्रा०६।६१४) ज्ञा० श्री०१३।३।९) न्तर्गं स्वत्रार्थस्य माजाँलीयं दक्षिणते। इन्तर्गेद्यवस्थानमुक्तम् । "मार्जालीयन्दक्षिणेनान्तर्गेदि द्वति नार्यो बहिनेदि शृद" इति ।

## अग्निष्टोमपद्धतौ-

१५२

आस्वर्गवपद्धतिः।

सेचनवन्ति पयसः पूरयति घर्मेतत्त इति ।

अँघर्मेतत्ते पुरीषं तेन व्वर्धस्व चा चप्यायस्व ।

क्वधिषीमहि च व्वयमा ख प्यासिषीमहि (३=।२१)।

महावीरत्रयं —(पिन्वन)(हे)-स्नुक्-स्नुवाणां सप्तानां सरोधं पूर्वा

प्रत्येकं मन्त्रः।

शेषं वतिमश्रं दीक्षिताय प्रयच्छति वतं चेत्केवलम् ।

अत्र वा परिषेचनम्।

वार्षाहरेष्टाहोत्रीये सामनी गायेति प्रेष्यति ।

बार्वाहरठैं० साम गाय।

नाम्न निधनपाटः सर्वेवाम् ।

इष्टाहोत्रीयर्टं साम गाय।

निधनपाठः सर्वेषाम् ।

औद्भात्रपद्धतिः ।

वृषाहरि ऋषिः गायत्रीछन्दः सोमोदेवता—

श्रीचक्रदोश्त । श्रीचिक्रदोश्त । श्रीचेंकदापदे । वृषाहरा।
यि । वार्षाहराश्य । वृषाहराश्य । महान्मित्राः ३ । माहान्मित्राः ३ ।
महान्मित्राः ५ ए । नदर्शताः ३ । नादर्शतां ३ः । नदर्शतापए । सर्ठेण् रियाश्य । सांभ्यरियाश्व । संभ्यरियापए । ग्रीदिद्युताश्य । ग्रीदिद्युताश्य । ग्रीदिद्युताश्य । ग्रीदिद्युताश्य । ग्रीदिद्युताश्य ।

द्युता३िय । णदा५ियद्युताउ । वा(१) ।। २५ ।। परिषिक्ते घर्मे इष्टाहोत्रीयं त्रिर्गायेत् ।

अप्सराऋषिः गायत्रीछन्दः आणेदिवता ।

इष्टा होताः । आस्त्री २३४ ता । इन्द्रे वृधा । ता २ ध्वा २३४ रा य । आर्छो ३वो म् । थमो ३जा ५ सा ६५६ । ए ३। उद्धिर्तिधी(२) ।।२६॥

घमेपियुक्ताः सर्वे निधनं ब्र्युः।

प्रस्तातापत्नीशालां प्रत्यावजन्निभव इति श्यैतं तृचे गायेत्।

श्येतऋषिः बृहतीछन्दः इन्द्रो देवता—

अभिप्रवः सुरा । धसा ३४ औहो वा । आविन्द्रमर्च । यथाविह

वादि

२३

सू

शत

र णी

इर औ

रार

ह्रम

श्रुते

वा

হা

<sup>(</sup>१) छ० आ० ६।१।२।१ - गे० गा० १४, १, १,

<sup>(</sup>२) छ० आ० २,२,१,७,=गे० गा ४,२,१२।

आध्वर्गवपद्धतिः।

चात्वाले मार्जयन्ते सपत्नीकाः सुमित्रिया न (१)इति धर्मेर्त्वि<mark>कः</mark> वाणिनैवाद्धिः ।

mi

1 1

3 |

o₫.

णा

TI

धा

विदा

गनवाद्भः ।
"ॐ सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु ।
दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु योऽस्मान्द्रेष्टि यं च वयं द्विष्मः" (१८।२३)
उद्वयमित्युत्कामत्युत्तरपूर्वार्द्धे यजमानः ।
"ॐ उद्वयं तमसस्पिर स्वः पश्यन्त उत्तरम् ॥
देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिष्ठत्तमम्" (३=।२४)।
अनपेक्षमेत्यैधोऽसीति समिधमादाय यजमानः ।
"ॐ एधोऽस्पेधिषोमहि" (३=।२५)।
आह्वनीयेऽभ्यादधाति समिदसीति ।
"ॐ समिदसि तेजोऽसि तेजो मयि धेहि" (१८।२५)।

औद्वात्रपद्धतिः ।

पत्नी च गाईपत्ये तृष्णीम् (२)।

१३४ इ । ओ६हाँ । योजिरितृभ्यः । माद्या २३ वा । पुरुतृ २ वा २३४ सू । सहस्रोणायिवा ३ शां । हुम्मायि। शां २ ता २३४ औहो वा ॥ + ॥ सहस्रोण विशे । श्वता ३४ औ हो वा । साहस्रोणे । वशायित्तता २३४ यि ।
३०८ २६ स्त्री । प्राजा २३ यिगा । तिधा २ । हणू २३४ या । हन्ति तृशाशतानीकेव । प्राजा २३ यिगा । तिधा २ । हणू २३४ या । हन्ति तृशाशतानीकेव । प्राजा २३ यिगा । तिधा २ । हणू २३४ या । हन्ति तृशाशो ३ दा । हुम्मायि श्र२षा २३ औ हो वा ॥ + ॥ हन्तितृशाणिदा। श्वा ३४ औहो वा ॥ हान्तिवृशा । शिदाशुषा २३४ यि । ओ६ हा । गिरे रिवं प्र ।
स्रोण ३ वा । हान्तिवृशा । शिदाशुषा २३४ यि । ओ६ हा । गिरे रिवं प्र ।
स्रोण ३ वा । हान्तिवृशा । शिदाशुषा २३४ यि । यो६ हा । गिरे रिवं प्र ।
स्रोण ३ वा । हान्तिवृशा । शिदाशुषा २३४ यि रायि । दर्शाणिपुर् ३ भो ।
हम्मायि । जा २ सा २३४ औहोवा । वा २३४ सु(३) ।। २७ ।।

(१) "अथ चात्वाले मार्जयन्ते सुमित्रिया न" (श०त्रा०१४।३।१।२७) इति श्रुतेः । अत्र "अञ्जलिनाऽप उपसिञ्चति, दुर्मित्रिया" इति प्रकृत्य "यामस्य दिशं श्रुतेः । अत्र "अञ्जलिनाऽप उपसिञ्चति, दुर्मित्रिया" इति प्रकृत्य "यामस्य दिशं श्रुतेः । स्याक्तं दिशं परासिञ्चे" (श०त्रा०१४।३।१।२७) दित्येतच्छ्रीत्रामणीवच् (श०द्विकृता च कथमपि नोपनिबद्धमिति न वा॰१२।१।२।६) छ्रुतिपठितमपि सुत्रकृता पद्धतिकृता च कथमपि नोपनिबद्धमिति न वा॰१२।१।२।६) छ्रुतिपठितमपि सुत्रकृता पद्धतिकृता च कथमपि नोपनिबद्धमिति न

(३) उ० भा० २, १, १३,११-२ = फ० गा० २, १, ३। अग्नि० २० अग्निष्टोमपद्धतौ-

१५४

#### आध्वर्यवपद्धतिः।

यजमानः-स्वासने उपविश्य प्रवृक्षनीये शतमाने ब्रह्मणे ददाति(१)। धर्मदुधामध्वर्यवे(२), यजमानवतदुधा र् होत्रे पत्न्या उद्घातृभ्यः(३)। अग्रीधेऽजाम्(४)। धर्मभेदे यथोक्तमुखावच्चान्यं कुर्याद्भिकेन चरेत्।

इति प्रवर्गितसाद्नम्।

औद्गात्रपद्धतिः।

श्येतस्य यजमाना निधनं ब्र्यात् । प्रस्ताता पूर्व्या द्वारा प्रपद्योत्तरेणाग्नीन् गत्वा पश्चाद्वाहेपत्यस्य ति ष्टन् प्रवर्ग्यस्थानं प्रेस्यमाणा वामदेव्यं तृचे गायेत् ।

वामदेव्यऋषिः गायत्रीछन्दः इन्द्रोदेवता—

का प्या। न श्चा ३ यित्रा ३ आभुवात्। ऊ। ती सदा वृधः स। खा। औ ३ हो हा यि। कया २ ३ श्वायि। यो हो ३। हुम्मा २। वाऽ २ तो ३५ हायि॥ + ॥ काऽ ५ स्वा। सत्यो ३ मा ३ दानाम्। मा। विद्यो दन्य। सा। औ ३ हो हायि। दढा २ ३ विदा। हजी हो ३। हुम्मा २ वा २ सोऽ ५ हायि॥ +॥ आऽ ५ मी। खुणा ३ः सा ३ खीनाम्। आ। विता जरायित्।णाम्। औ २ ३ हो हा यि। श्वाय १३ मवा। सि यो हो ३ हुम्मा २। ताऽ २ यो ३ ५ हायि(५)॥ २८।

(२) अध्वर्युः "रुद्राय त्वा मह्यं वरुणा ददातु सोऽमृतत्वमशीय प्राणीदात्र पृषि मयो मह्यं प्रतिप्रद्दीत्रे" (य० सं० ७।४७ । ) (शां० श्रो० ७।१८।२) इति प्रतिपृद्धी यात् । एवं होता उद्गाता च रुद्रायेति प्रतिगृद्धीयाताम् ।

( ५ ) २८—उ०आ०१,१,१२,१—३ = ऊ०गा०१,१,५॥

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

द्वारि श्रित्य सुक्

गाय

चापस स्यत इक्ट

उक्ते यः । त्पत्य रूढ्य

तथा करण (क

एव

8२ स**र** 

<sup>(</sup>१) 'इच्छतो मन्त्रवचन' (का॰श्रो॰१०।२।३०) मित्युक्तमन्त्रवचनेच्छा चेत्त्रः त्रक्षा "अप्तये त्वा महां वरुणो ददातु सोऽमृतत्वमशीयायुदात्र एघि मया महां प्रवि गृहीत्रे" (य० सं० ७।४७।) ( शां० भ्रो० ७।१८।१) इति प्रतिगृह्णीयात् ।

<sup>(</sup>३) यद्यपि "उद्गान्ने" (का॰श्री॰२६।७।४४) इति सुत्रे एकवचनं तथापि वि भ्योऽपि दानम् । "अथ येषा पत्न्ये वतदुधा तामुद्गानुभ्यो ददातीति (का॰ बा०१४।३।१।३५) श्रुतौ बहुबचनश्रुतेः। "सा विभक्ता च विक्रीता दातारं पात्रक्ष त्यथ" इत्यस्य श्रुत्या बाधः। (४) अजामसीधे ददाति शाखान्तरात।

आध्वर्यवपद्धतिः । ( त्र्यप्रिप्रग्रायनम् । )

अथाग्निष्रणयनम् । अप्ति (१)प्रणयत्यौपनिवपनात्कृत्वा त्रियुनवद्धं द्वाविद्यतिकाष्टमयमिष्ममाहवनीये प्रज्वात्य निरूप्याज्यं गाईपत्येऽधि श्लित्य स्त्रुक्सुवं सम्मृज्य उद्वास्योतप्यावेदय पञ्चगृहीतं गृहीत्वा, माज्यं स्नुक्स्थं लौकिकप्रोक्षणीश्चोद्यम्योत्थायान्यस्मै प्रदाय सोप्यमनीकमन्नि ए स्वयं गृहीत्वाह—

अय्नये प्रणीयमानायानुत्र्३ हि एकस्प्ययानुदेहि । औद्वात्रपद्धतिः।

ते.

1

215

11

जै

सा

23

135

तदाः प्रवि

पृधि

गृह्वी.

हे जि (शः

ातय.

व।

अधाग्निप्रणयने अभिमनुगच्छन्नसेर्मुईब्रतं त्रिर्गायेत्। अग्नि ऋषिः गायत्री छन्दः अग्निरैवता ।

हौत्रपद्धतिः ।

( श्रिप्रिप्रण्यनम् । )

अथाग्निमण्यनम्(२) । हेाताऽऽचम्य सञ्चरेण(३) प्रविश्याग्नये प्रहि-

(१) अत्र महावेदिमुत्तरेणैवेष्मनयनं कर्तव्यं दक्ष्णप्रवासे पन्नो (आ०श्रो०ण।ण१) वापस्तम्बलोगाक्षिसुत्रयोस्तथादर्शनात् । "इष्ममम्याद्धती" ( श०व्रा०३।९।२) त्यत् आरभ्योत्तरवेदावमिनिधानान्तस्येद श्रुतत्वात् ।

अत्र "एकविर्दे० वार्तं वा" (का० श्री०१।३।१९) इति स्त्रेण एकविंवातिसङ्ख्यकाएकद्द्रध्मप्राप्ता "वपरिमितं प्रणयनीयं त्रियूनः" (का० श्रौ०१।३।२१) मित्यपरिमिते
उक्ते अपरिमित्तवाब्देन पूर्वोक्तपरिमाणप्रतिपेधः उतायमपि सङ्ख्यान्तरिविधिरिति संबायः। अत्र अपरिमितवाब्दगतेन नजा परिमाणं निषिष्ट्यते। तथासत्यपरिमितवाब्दल्युत्पत्या (बाह्य) द्रव्यस्य परिमाणग्र्न्यता प्रतीयते इति पूर्वः पक्षः। अपरिमितवाब्दस्य
स्व्या बहुत्वमर्थः। तथैव प्रयोगबाहुल्यात्। ततः सङ्ख्यान्तरं विधीयत इति सिद्धान्तः।
तथा च जैमिनिकात्यायनौ—"अपरिमाणे शिष्टस्य सङ्ख्याप्रतिषेधस्तच्छ्रुतित्वात्।
कल्पान्तरं वा तुल्यवत्प्रसङ्ख्यानातः" (६।७।२१-२२)। "अपरिमितं प्रमाणाद्रस्य"
(का०ग्रु०१।२३) इति।

र भारखन्ता र । अस्त । अधिकप्रमाणता च एकेनैव सम्पादनीया न तु द्वित्रादिना, अनवस्थाप्रसङ्गात । अत एव पद्धतौ द्वाविंशतिकाष्टकमिध्यमित्युक्तं युक्तमेवेति ।

(२) अत्र ब्रह्मयजमानौ दक्षिणत उपविशेयाताम् । (३) "चात्वाकोत्करावन्तरेण सञ्चरः प्रणीतोत्कराविष्टिष्वि" (का०श्रौ०१।३।४१-

(३) "चात्वालोत्करावन्तरण सञ्चरः प्रणातात्वरापादान्य प्राप्तात्वरापादान्य प्राप्तात्वरापादान्य प्राप्तात्वरापादान्य प्राप्तात्वरापादान्य प्रप्ताद्वनीयस्यो-१२) ( शां०श्रो०१।४।१) ति ।परिभाषोक्तरेन्तरेण चात्वालोत्करौ प्रपद्याहवनीयस्यो-त्वरतस्तूष्णोमुपविश्याह ।

चात्वालोट इरलक्षणप्रतिपादकः श्लोकः— चात्वालो नाम पद्यादौ वेद्यर्थं क्रियतेऽवदः।। देशः स उत्करो ज्ञेयः कीर्यन्ते यत्र पांशवः। इति ।

# ममिष्टामपद्धती—

#### आध्वर्यवपद्धतिः।

ब्रह्मयज्ञमानौ चातुगच्छतः। ब्रह्माहवनीये प्रणीयमाने अप्रतिरथस्य द्वादश (१७१३-४४) ब्रुवन्नम्नौ सर्वत्रैके।

( अपितरथस्कम् । )

(आगु) शिशाना व्यवभा न भीमा घनाघन हो सणश्चिषणीनाम् सङ्कर्त्दना निमिषऽपकवीर शतर्ठ०सेनाऽश्रजयत्साकमिन्द्र शारा सङ्कर्त्दनेनानिमिषेण जिल्लाना युक्तारेण दुश्रव्यवनेन धृल्लाना । तिद्द्रण जयत तत्सहद्दध्वं य्युधा नरऽर्ष्णुहस्तेन व्युक्त्ला ॥२॥ सऽर्षुहस्ते सनिषक्तिमिव्वंशी संभन्नष्टा सयुधऽरुद्रो गर्णन ॥

औद्गात्रपद्धतिः ।

हौत्रपद्धतिः ।

यमाणायानुब्र्३हीत्युक्ते आसीनः प्रथमाम् ।

(१) 'प्र देवं देव्या घिया भरता जातवेद्सम्।

ह्व्या ने विद्या घिया भरता जातवेद्सम्।

प्र देवं देव्या घिया भरता जातवेद्सम्।

हव्या ने विश्वदानुषों ३ म्।

प्र देवं देव्या घिया भरता जातवेद्सम्"(२)।

तत उत्थाय अनुगच्छन्।

'ह्व्या ने विश्वदानुषो ३ म्।

अयमुष्य प्र देवयुहोंता यज्ञाय नीयते।

रथो न ये। रभीवृते। घृणीवाञ्चेति तमने। ३ म्।

(१) 〒019613-8

वदि

<sup>(</sup>२) अत्राधंचें विरमेद्यावद्ध्वर्यवो न गच्छन्ति, गच्छत्सु तेषु शिष्टमधंचैमासी एवोक्त्वा तत उत्थाय उत्तरे हें ऋचावनुगच्छन्पठेत् "आसीन। प्रथमामुत्तरे अनुसंयि। (शां॰ श्रो॰ ३११४।९-१०) त्युक्तत्वात्।

आध्यर्यवपद्धतिः।

3)

1

21

1

यि•

वा

ासीन

यबि'

सर्ठ० खब्दितित्सोमपावां हु शर्क्युग्प्रधन्न्वा प्रतिहितामिरस्ता॥३॥

ग्रमुक्ति परि दीयारथेन रत्ने हि। मिन्नाँ रऽअपवाधमान हु ॥

प्रमुक्ति परि दीयारथेन रत्ने हि। मिन्नाँ रऽअपवाधमान हु ॥

प्रमुक्ति हु प्रमुणे। युधाजयन्नस्माक्तमे द्वाविता रथानाम् ॥४॥

बलविज्ञायस्थिवर हु प्रवीर हु सहस्वान्न्वाजी सहमानऽउग्प्र ॥

अभिवोरोऽअभिसत्वा सहोजो जैन्निन्द्र रथमातिष्ठ गोवित् ॥५

गोञ्जभिदङ्गोविदं व्वज्ज्ञवादु अयन्तमज्ज्ञमप्प्रमुण्नतमे जसा ॥

इमर्ठ० सजाताऽअनुवीरयद्ध्वमिन्द्रर्ठ० सखायोऽअनुसर्ठ०रमद्ध्वम् ६

अभिगे। ज्ञाणि सहसा गाहमाने। द्योव्वीर श्रातमन्त्युरिन्द्र हु ।

दुश्रव्यवन श्रातमावाद्युद्धवोस्माक्ठ० सेनाऽअवतु प्रयुस्सु ॥७॥

इन्द्रेऽआसान्नेता यहस्पतिईक्षिणा यज्ञ श्रुरप्तु से। मे हु ।

देवेसेनानामिभिभञ्जतीन। ज्ञयन्तीनाम्महता यन्त्वग्प्रम् ॥ ६॥

देवेसेनानामिभिभञ्जतीन। ज्ञयन्तीनाम्महता यन्त्वग्प्रम् ॥ ६॥

६५६। ए। वि इव स्य जगतो ज्यो ती २३ ४ ५:(१) ॥ ५९॥ होत्रपद्धतिः।

औद्गात्रपद्धतिः।

अयमग्निक्ष्वत्यसमृतादिव जन्मनः" (२)।
तत इध्मे साद्यमाने—
"सहसश्चित्सहीयान्देवों, जीवातवे कृतो ३ म्।
इळायास्त्वा पदे वयं नाभा पृथिन्या मि।
जातवेदो निधीमहाग्ने हन्याय वोळहवो ३ म् (३)।
अग्ने विश्वेभिः स्वनीक देवैद्धर्णावन्तं प्रथमः सीद् योनिम्।
कुलायिनं घृतवन्तं सिवत्रे यहं नय यजमानाय साधे। ३ म्। (४)
सीद होतः स्व उ लोके चिकित्वान्तसादया यहं सुकृतस्य योनौ।

<sup>(</sup>१) २९छ०आ०१,१,३,७=आ०गा०६,१,१,॥ (२) "सन्तानार्योऽधंचन काब्धतो" (शां० श्रौ० १।१।२५) ति परिभाषणाद्या-

विदिष्मासादनमत्र विरामः कार्यः । (३) ऋ० ३।२९।४। (४) ऋ० ६।१९।१६

# अग्निष्टीमपद्धती—

र्पृष्ट

#### धाध्वयंपद्धतिः।

इन्द्रस्यव्हृष्ण्णो व्वर्वणस्य राज्ञऽत्रादित्यानामम्बता र् राज्ञऽउग्रम् ।
महामनसाम्भुवनच्च्यवानाङ्घोषां देवानाञ्जयतामुद्दस्थात् ॥ १ ॥
उद्द्वृत्रहन्त्वाजिनां वाजिनान्त्युद्रथानाञ्जयतां यन्तु वेषणा ॥१०।
अस्माकमिन्द्र समृतेषुद्ध्वजेष्वस्माकंयाऽद्यवस्ता जयन्तु ।
अस्माकं वीराऽउत्तरे भवन्त्वस्मारं १ऽउदेवाऽभवता हवेषु ॥ ११ ॥
अमीपाञ्चित्तम्प्रति लोभयन्ती गृहाणाङ्गा न्त्यप्वे परेष्टि ।
अभिप्रेहि निर्देह हत्सु शोकैरन्धेनामिञ्जास्तमसा सचन्ताम् ॥१२॥
प्रथमायां त्रिरुकायामावेदिहरणम् ।

सेषु

हिर

भौ

प्रण

स्त्रि

(रेखाकरण्म्।)

प्रतिप्रस्थाता स्प्येन लिखत्यावेदिश्रोगेहत्तरवेदेवा । ( उत्तरवेदिशोत्तग्राम् । )

उत्तरवेदिं प्राप्य अग्निमग्नीधे प्रदाय तदक्षिणतस्तिष्ठन्तुदङ्मुब उत्तरवेदिं प्रोक्षतीन्द्रघेष इति प्रतिमन्त्रं प्रतिदिशं यथालिङ्गम् ।

"ॐ इन्द्रबोषस्या ब्वसुभिः पुरस्तात्पातु ।

ॐ प्रचेतास्त्वा रुद्रैः पश्चात्पातु ।

ॐ मनोजवास्त्वा पितृभिर्देक्षिणतः पातु ।

ॐ विश्वकर्मा त्वादित्यैकत्तरतः पातु" ( ५।११ )।

(प्रोक्तगािशेषनिषेचनम् ।)

दक्षिणाश्ससिहतं वहिर्वेदिशेषं निषिञ्चति, इदमहं तप्तं वारमुमिल भिचरन्।

हौत्रपद्धतिः।

देवावीरैंवाह्मविषा यजास्यमे बृहद्यजमाने वयोधा ३ म्।(१)
तिः होता होतृषद्ने विदानस्त्वेषा दीद्वाँ असदत्सुद्द्यः ।
अद्ब्धव्रतप्रमितवैसिष्ठः सहस्रंभरः शुचिजिह्नो अग्ने। ३ म्।
स्वं दूतस्त्वमु नः परस्पास्त्वं वस्य आ वृषभ प्रऐता।

(१) ऋ०३।२९।८।

आध्वर्यवपद्धतिः। "ॐ इद्महं ततं वार्वेहिद्धी यज्ञात्रिः सुजामि" (५।११)। ( पश्च गृहीताज्यस्य होपः । )

जहोतिस्थाने उपविश्य मध्ये च हिरएयं निधाय नाभ्याः श्रोण्य छे. तेषु पञ्चगृहीतं जुहोत्यदणया दक्षिणेश्से श्रोण्याष्श्रोण्यामश्से मध्ये च हिर्वयं पश्यन् सिएहासीति प्रतिमन्त्रम् ।

"ॐ सिएहासि स्वाहा" ( प्रा१२ )।

इदएसिएही०।

"उँ सिएहास्यादित्यवनिः स्वाहा"।

इद्रष्टिस्हा आदित्यवन्ये०।

"ॐ सिएहासि ब्रह्मवनिः क्षत्रवनिः स्वाहा"।

इद्र ऐसि ऐही ब्रह्मवन्ये क्षत्रवन्ये ।

'ॐ सिं**ं**द्यक्षि सुष्प्रजावनी रायस्पेषवनिः स्वाहा"।

इदं सि॰ं ह्ये सुष्प्रजावन्ये रायस्पोषवन्ये०।

"ॐसिं ऐद्यस्यावह देवान्यजमानाय स्वाहा"।

इदं सिएंद्ये०।

सर्वत्र एवमेव वा त्यागः।

भूतेभ्यस्त्वेति स्नुचमुद्यच्छति।

"ॐभूतेभ्यस्तवा उद्यच्छामि" ( ५।१२)

(नाभेः पश्चिमे दिचागो उत्तरे च क्रमेण परिधिनिधानम् ।)

नामि पैतुदारवैः परिद्धाति पूर्ववद्ध्रुवोऽसीति प्रतिमन्त्रम्।

"ॐ भ्रुवेाऽसि पृथिवीन्द्रर्ठ०ह" । मध्यमम् ।

"ॐ ध्रुवित्रदस्यन्तिरिक्षन्द्रर्ठं०ह"। दक्षिणम्। हौत्रपद्धतिः ।

अग्ने ते।कस्य नस्तने तनूनामप्रयुच्छन्दीद्यब्दोधि गोपो ३ म (१)। त्वं दूतस्त्वमु नः परस्पास्त्वं वस्य आ वृषम प्रऐता। अग्ने तोकस्य नस्तने तनूनामश्रयुच्छन्दीद्यब्दे। घिगोषो३म ।

(१) ऋ०२।१।१-२ "अवसाने मकारान्तं सर्वेष्त्रुग्गणेषु सपुरोऽनुवाक्येष्वि" (शां० थी॰ १।१।२२ ) ति सुत्रात्सर्वत्रावसाने मकारान्तः प्रणवो भवति ।

कातीयपाशुकगर्भितशाङ्कायनसूत्रानुसारिसोमहौत्रप्रयोगेऽपि सर्वत्र मकारान्त एव

"प्रथमोत्तमयोखिर्वचनमिति" ( शां०श्रौ१।१।१८) परिभाषितत्वात्प्रथमोत्तमयो-प्रणवः। स्त्रिवचनं सवत्र वेदितव्यम्।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

1801

1)

श)

मुख

मत्य

## अग्निष्टोमपद्धतौ-

980

#### आध्ययंवपद्धतिः।

छदि

गार

स्वा

द्वार

भिज्

द्रव्य

नीया

२५ ) शाल

होत्र

क्रिय

अत

(अ

गाह

दानी

निष

वान

"ॐ अच्युतक्षिद्सि दिवं दृर्ठ ० ह" (५।१३)। उत्तरम्। (नाभेरुपरि संभारनिधानम्।)

्र अग्नेः पुरीषमिति निवपति गुग्गुलुसुगन्धितेजनवृष्णेस्तुकाश्चोपिः शीर्षण्या अभावेऽन्याः।

"ॐ अग्नेः पुरोषमसि" (५।१३)। तेष्विग्नं निद्धाति तुर्गीं उत्तरत उपयमनीरुपनिवपति। इस्यग्निप्रणयनम्।

# ( इविर्धानप्रवर्तनं इविर्धानमानादि च । )

अथ हविद्यानप्रवर्तनं हविद्यानमानादि च।

हिवर्द्धाने चात्वाले प्रचाल्य उत्तरवेद्याः पुरस्तात्स्थापिते, तये।मेह्र दश्वर्युः प्रतिप्रस्थाता लघुशकटं गृहीत्वा, विहारं शालां च दक्षिणेनाः श्वर्युः प्रतिप्रस्थाता चात्तरेण विहारं शालां पश्चिमत भागत्य शकटः ये।मुंखे सन्धाय भात्मानामभित भवत्यं(वृत्य) तथेव प्रत्यावृत्य यथाः गतं शालापृर्वभागे वेदिमध्ये पृष्ठ्यामुभयता द्वयरत्त्यन्तरे स्थापयतः। तत्र वर्षीया दक्षिणं(१) तये।श्लुदिरध्यस्यति भित्तं वाऽभावे, अन्यन्नारि रराद्यां पुरस्तादासजत्येषीकी(२) १ सर्वत उच्लुायीभ्यां परिवार्य

हौत्रपद्धतिः।

त्वं दूतस्त्वमु नः परस्पास्त्वं वस्य ग्रा वृषभ प्रशेता । अग्ने तोकस्य नस्तने तनूनामप्रयुच्छन्दीद्यब्दोधि गोपोश्रम्" ततः प्रदक्षिणमावृत्य तथैव प्रत्येत्य सब्यावृत्पुर्वस्थाने स्थित्व उत्सुज्यते ।

#### इत्यग्निप्रण्यनम् ।

काठके—"स छदिष्कयोईविधीनयोर्धन्थीन विवृत्य प्रक्षाल्याभ्यज्याभितः पृष्णा मवस्थाप्येति ।

आपस्तम्ये च—"प्रक्षाल्य तयोः प्रथमप्रितान् प्रन्थीन् विसंस्य नवान् प्रज्ञातान् हत्वा ऽप्रेण प्राग्वंशममितः पुष्ट्यामन्यवनयन्परिश्चिते सच्छदिषी अवस्थापयती (११।६)है।

(२) इषिकामयीमिति शाखान्तरात् । ररादी हिवधानस्य पूर्वद्वारे उपरिष्टास्करि केति भूर्तस्वामिनः ।

<sup>(</sup>१) अत्र मानवश्रौतसुत्रे विशेषः—"हविधानयोः प्रथमकृतान् प्रन्थीन् विसंव् प्रक्षालयाभ्यज्याभिनद्धाभितः पृष्ट्यामरत्निमान्नेऽवस्थापयन्ति । बहिवेदि चक्राण्यन्तः वैद्युपस्तमभयन्ती" (२।२।२।१२-१३) ति ।

आध्वर्यवपद्धतिः।

ह्यदिः(१) पश्चाच पुरस्ताच निद्धाति।

शालाद्वार्यस्य दक्षिणतस्तूरणीं ब्रह्मास्ते ।

श्रध्वर्युर्गाह्यत्ये पूर्णाहुतिचद्राज्यठै० सर्भस्कृत्य चतुर्गृहीतं गृहीत्वा ज्ञालाद्वार्ये समित्पूर्वेकं जुहाति युसत इति ।

"ॐ युक्षते सनऽउत युञ्जते थिये। विवादा विवादस्य बहते। विवादितः। विवादेशका द्ये व्ययुनाविदेकऽइन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः स्वाहाण (५११४)।

इदं सवित्रे न मम।

ıft.

र्मह-

गुना-

कट.

1था

तः।

त्रापि

वार्य

धत्वा

वेसंस

ज्यन्ते

ज्या'

कृत्वा.

हे)वि।

स गाहपत्याऽतः(२)।

पुनः शालाद्वार्ये पूर्णाहुतिवदाज्यर्ठ०सॐस्कृत्य चतुर्गृहीत्वा पूर्वया द्वारा निष्क्रस्य अपरं दित्तिणे वर्त्मनि दक्षिणस्यानसे। हिरण्यं निधायाऽ॰ भिज्जहोतीदं विष्णुरिति समिद्वजे संशेषम् ।

दक्षिणस्य शकरस्य दक्षिणतस्तृष्णीं ब्रह्माऽऽस्ते । ''चुँग्इदं विष्णुर्विचकमे त्रेधा नि द्धे पदम् । समूदमस्य पां अरे स्वाहा" । (५११५)

समूदमस्य पाणसुर स्वाहाः"। (तार्य) इदं विष्णवे०।

अध्वर्युणा दक्षिणया द्वाराऽऽनीता (३)पत्नी पाणिभ्या पेशेषं प्रति-

(१) छदिस्तुल्यं वा किलक्षं रराट्या तेजनीत्यनर्थान्तरमिति पितृभृतिः । वाजपेयेऽत्र उच्छायीविदारणेन कुद्वारं कुर्यात् (का० श्रौ०१४।१।१९) । तत एव सुग इन्याणि प्रवेशयेत् ( का० श्रौ० १४।१।२७ )।

(२) अस्याग्नेर्गार्हपत्यत्वमुद्रयनीयातः (का० श्लो०१०।१११ वृ०) पूर्वमेव, उद्रयनीयामारभ्यतु आहवनीयत्वमेव भवति। नन्वेवं कौण्डपार्यिनामयनेऽ (का०श्लो०२४।४।२४नीयामारभ्यतु आहवनीयत्वमेव भवति। नन्वेवं कौण्डपार्यिनामयनेऽ (का०श्लो०२४।४।२४१५) ग्निहोत्रदृर्शपूर्णमासादौ हविःश्लपणमि शालाद्वार्य एव स्यात्। चोदकेन तत्रापिशालाद्वार्यस्य गार्हपत्यत्वात्। सत्यं चोदकादेवं, अग्निहोत्रादिनामथयान्तु नैयमिकाग्निहोत्रवन्मुख्य एव गार्हपत्ये श्लपणं प्रापितं तच चोदक द्वलीय इत्युक्तम् । एतच ज्योतिहोत्रवन्मुख्य एव गार्हपत्ये श्लपणं प्रापितं तच चोदक द्वलीय इत्युक्तम् । एतच ज्योतिहोमप्रकरणे पठितत्वात् ज्योतिष्टोमार्थं, प्रसङ्गादग्नीपोमीयेऽपि गार्हपत्यकार्यमगार्हपत्ये
हिमयत्वापि ज्योतिष्टोमपरतत्रद्रत्वात् । अतः स्वतन्त्रेषु निरुद्धादिष्वेतन्त्र भवति
अत एवाग्नीपोमीयोपभोगेऽपि निरुद्धादिषु वेदिरपि सोमवन्त्र भवति । आपस्तम्बेन च
(श्लो० ७।७)३) पञ्चबन्येऽप्येवमुक्तम् । "एष पञ्चबन्यस्याहवनीयो यतः प्रणयति स
गार्हपत्यः इति देवः।

(३) "दक्षिणया द्वारापतर्नी निष्कामयन्ती" (श० त्रा० ३।९।३।१३) ति श्रुतत्वा दानीतेत्युक्तम् । अतश्च बाहुं गृहीत्वा शालाया दक्षिणद्वारेण पत्नी निष्काशनीया "पितन निष्क्रमरुवे" त्यप्येषणया, वा उमयथापि णिजर्थोपपत्तेः । तथा "स्र्कृस्ववं पत्न्ये पाणा वानयति साक्षस्य सन्तापसुपानक्ति देवश्रुतावि" (श० त्रा० ३।९।३।१३) ति श्रुतः

अग्नि० २१

१६२

आध्वर्यवपद्धतिः।

दक्षिणेन हस्तेनात्तानेनाभयत्रोदक्संस्थं पराग्देव गृह्याक्षपुरावनिक श्रुताविति ।

"ॐदेवश्रुतौ देवेष्वा घेष्तम्" ( पा१७ )।

दक्षिणं घुरमङ्त्या सन्यहस्तेऽवस्थितमाज्यं दक्षिणहस्ते कृत्वेति रामनिक पुर्ववत्।

(4

वीति

दिष्ट

क्षार

रेनुव

स्ति

मर्ध

थिव

''ॐ देवश्रुतौ देवे ब्वा घोषतम्" (पा१७)।

युगपत्तद्वचनत्वात भेदे मन्त्रावृत्तिः सान्निपातित्वात् । स्नुद्रशा ल्यौ प्रतिगृह्य प्रतिप्रस्थाते। त्रस्येरावतीति पूर्ववत चतुर्गृहीतं गृही त्वे। तरस्य दक्षिणे यत्मीन हिरण्यं निधाय जुहोति।

"ॐ इरावती घेनुमती हि भूतर्ठ० स्यवसिनो मनवे दशस्या। व्यस्कभ्ना रोदसी विवण्णवे ते दाधर्थ पृथिवीमसिता मयुक्षे स्वाहाःं(१) (५।१६)।

इदं विष्णवे०।

प्रतिप्रस्थात्रा नीयमाना दक्षिणद्वारेण ज्ञालां प्रविश्य पत्नी चापरेणा ग्तीन्परीत्य पूर्वया द्वारा निकम्यात्तरस्यानिक पूर्ववत् । भेदे मन्त्रावृत्तिः। अध्वर्युईविद्धीनाभ्यां प्रवर्त्यमानाभ्यामनुवाचयति ।

ॐ हविद्धानाभ्यां प्रवर्त्यमानाभ्यामनुत्रशहि। हौत्रपद्धतिः।

( इविर्धानप्रवर्तनम् । )

अथ हविर्घानप्रवर्तनम् । एहि होतरित्यामन्त्रितो होताऽऽचम्य दि णस्य हविधीनस्यात्तरं वत्मीत्तरस्य च दक्षिणयन्तरेण तिष्टन्।

ॐ हाबद्धीनाभ्यां प्रवर्त्यमानाभ्यामनुबद्धित्यक्ते— ''ॐ अपेता जन्यं भयमन्यजन्यं च वृत्रहन्।

त्वात् । सन्तापमिति यस्मिन्प्रदेशे चक्रेणाक्षे घृष्यमाणः सन्तप्यते चक्रस्य धुरिकाण सन्तापः । आपस्तम्बः-"द्विदेक्षिणामक्षधुरां दक्षिणेन हस्तेनोत्तानेन प्राचीनं न चंहल मावर्तयती"ित (११।६।५-६)। अक्षधुरामक्षशाल्यं प्राचीनं प्रागपवर्गमनिक न निवर्तयति हस्तमिति धूर्तस्वामिनः।

(१) "उपविष्टहोमाः स्वाहाकारप्रदाना जुहोतय" (श्रो० १।२।७) इति कात्म यनपरिभाषया स्वाहाकारे प्राप्ते—संहितायां स्वाहान्तत्वेन पिते मन्त्रे तु स्वाहाकी

नाकुर्यात् ।।तथा हि पुरश्चर्याणेवे मनत्रप्रकाशवचनम्-

''नमोऽन्ते न नमो दद्यात द्विठान्ते द्विठमेव च। पुजायामाहुतौ चैव सर्वत्रायं विधिः शिवेण इति ॥ ि हिवे इति सम्वाधनम् । द्विठः स्वादाकार इति साम्प्रदायि हा इत्यपि तत्रोकम्

## हविद्धीनप्रवर्तनम् ।

883

आध्वयांवपद्धतिः।

होत्रा त्रिरुक्तायामुद्गृहोव(१) वर्तनमुभयाः । प्राची प्रतिमिति वाचयति यजमानम् ।

"ॐ प्राची प्रेतमध्वरङ्करपयन्तीऽ ऊर्ध्व यज्ञं नयतं मा जिह्नरतम्" (पार७)। इति ब्रहि।

यत्तमानः-

"ॐ प्राची प्रेतमध्वरङ्करपयन्तीऽ ऊर्ध्वं यज्ञं नयतं मा जिह्नरतमः" (419)1

स्वङ्गोष्टमिति खर्जिति।

"ॐ रवङ्गोष्टमा वदतन्देवी दुर्येऽ आयुर्मा निर्वादिष्टम्प्रजाम्मा निर र्वादिष्टमिशति बहि।

यज्ञमानः -

"ॐ स्वक्नोष्ठमा वदतन्देवी दुर्येऽ आयुर्मा निःवीदिष्टं प्रजाम्मा निर्वा-दिष्टम्" ( ५११७ )।

होत्रपद्धतिः।

अप चका अवृश्सत(२)"।

इति दक्तिगोन प्रपदेन प्रत्यञ्चं लो(ष्ठ)गमपास्य तते। पाणिपादौ प्र-क्षाल्याचम्य ततस्तिष्ठ(३)त्रन्च्य ।

"प्रेतां यज्ञस्य शम्भुवा युवामिदा वृणीमहे।

अग्नि च हव्यवाहना ३

म्प्रेतां यज्ञस्य शम्भुवा युवामिदा वृणीमहे ।

अग्नि च ह्व्यवाहना ३

म्प्रेतां यज्ञस्य शम्भुवा युवामिदा वृणीमहे(४)।

श्रिशं च हब्यवाहना३म(५)।

द्यावा नः पृथिवी इमं सिम्नमच दिविस्पृशम्।

यज्ञं देवेषु यच्छते।३ (६)।

(१) आपस्तम्बः "उद्गृह्णस्तः प्रवर्तयन्ती" (११।६।११) ति । काउके च—'न्निः स्कृतेऽनुद्गृह्णस्तो दत्यन्ती"ति । मानये "उद्गृण्हन्तोऽ नुवजन्ती"(श्रौ० २।२।१।१९) ति (२) सौत्रमन्त्रोऽयम् ( शां० श्रौ० ९।१३।३। )।

(३) "आसोनन्यायं बाह्नच्यम्" ( शां० श्रौ० १।१।१५) अस्य प्रतिपेधार्थं पुन-

स्तिष्टद्वनम् । (४) अत्र विरमेधावद्ध्वयेवं न गच्छन्ति, गच्छत्स्वध्वय्वादिषु तिष्ठन्नेव शिष्ट-मर्थर्चमुक्त्वा दक्षिणस्य हविर्धानस्योत्तरचक्रप्रवाहिकासंलग्नोऽनुगच्छन् "द्यावा न पृ-यिवी" तयोरिद्धतवत्पयो" "यमे इव यतमाने" इत्येतास्तिस्नः पठेत् ।

(६) ऋ० २१४११२० । ( १ ) ऋ० २।४१।१९।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

ात्त.

देव.

स्था<sub>ः</sub> गृही.

युवै

रेणा त्तिः।

दिशि

रकाया

च इस त व

कात्या ाहाक्।

कम्।

# अग्निपोमपद्धतौ—

१६४

#### आध्वर्यवपद्धतिः।

(१) अत्र कालाहुतिः । अध्वर्धः पश्चादुत्तरवेदेस्त्रिषु प्रक्रमेषु मत्या वा नातिदूरे नातिष्ठ मीपे युगपत्स्थापिते नभ्यस्थे अभिमन्त्रयते अत्र रमेथामिति युगपत्। "ॐ अत्र रमेथां वर्ष्मन्पृथिव्याः" (५।१७)।

हे अपि हविद्धिने उत्तरेण परिक्रम्य दक्षिणं हविद्धिन मुपस्तभगीत विष्णोर्ज्ञकमिति ।

"ॐ विष्णार्नु कं व्वीर्थाणि प्रवाचं रयः पार्थवानि वित्रममे रजा

dia

पूर्व

प्रथ यदु

٥į,

तरा इति

णंसि ।

हौत्रपद्धतिः।

तयारिद्यृतवस्वया विपा रिहन्ति धीतिभिः।

गन्धर्वस्य धुवे परे।३म्(२)।

यमे इव यतमाने यदैतं प्र वां भरन्मानुषा देवयन्तः"।

विरमेत्।

ततश्छिद्षयाधीयमाने---

"आ सीदतं स्वमु लोकं विदाने स्वासस्थे भवतिमन्दवे ने।३(३)म्। अधि द्वयोरदधा उक्थ्यं वचे। यतस्त्रचा मिथुना या सपर्यतः"। विरमेत्।

ततः परिश्रीयमाण्याः(४)।

"असंयत्त वर्ते ते देति पुष्यति भद्रा शक्तिर्यज्ञमानाय सुन्वते १३म्(५) विश्वा रूपाणि प्रति मुञ्जते कविः प्रासावीद्भद्रं द्विपदे चतुष्पदे"। विरमेत् ।

तता नभ्यस्थयोः(६) ।

"वि नाकमख्यत्सविता वरेग्ये।ऽनु प्रयाणमुषसे। वि राजते।३म्(॥) भा वामुपस्थमदुद्दा देवाः सीदन्तु यज्ञियाः। इहाद्य सोमपीतये।३म्"(८)।

(१) है मिचिकमिदम् । अत्रश्च वर्षणायेति कालाहु तिरिप भवति । "यदुत्सर्जताने तद्वाचयेत्स्वङ्गोष्ठ ( श्च० झा० ३।६।३।१८ ) मि''त्यादि श्चतत्वात् । यदि ताहशेन प्रकेतने प्रवत्माने अप्यत्सर्जेतां तत एतद्वक्ष्यमाणं वाचयेत्वत्यर्थः ।

(२) ऋ० शारवाश्या (३) ऋ० १०।१३।२।

( ४ ) रज्जुमिर्बध्यमानयोईविर्धानयोरित्यर्थः । ( ५ ) ऋ० १।८३।३ ।

(६) नाभियंस्मिन्फलके तन्नभ्यं तत्स्थयोः चक्रमध्यफलकाधारे स्थापितयोगि त्यथः। तादशयोर्धविद्धानयोः सतोरा वासुपस्थमित्यनुद्ध्यात्।

(७) ऋ० वाटशय। (८) ऋ० वाष्ट्रावर

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

# हविद्धानिमाणम्।

\$84

आध्वर्यवपद्धतिः।

यो ऽश्रस्कभायदुत्तरर्ठ०सधस्थं व्विचकमाणस्त्रेधेारुगायः" (५।१८)। हविद्धानमण्डपदेशादक्षिणतः समन्त्रं ब्रह्मास्ते ।

( इविद्धानिनर्भाण्य । )

अथ मानकरणम्।

तेस.

गिति

जा

)म्।

म्(५)

देग ।

म्()

तंतामें

न प्रय

तयोशि

हविद्धांनालयं दशहस्तं पूर्वपश्चिमद्वारं छ्दिस्त्रयं च, हविद्धांनमण्ड-पाग्नेयकाणे स्थुणामुपनिहन्ति विष्णवेत्वेति ।

"ॐ विवष्णवे त्वा उपनिहिन्म" (४।१=)।

दिवे।वेत्युत्तर्भहविद्धीनमुपस्तभ्नाति प्रतिप्रस्थाता ।

"ॐ दिवे। वा व्विष्ण उत वा पृथिव्या महे। वा व्विष्ण उरेारन्तिश्वात्। उभा हि हस्ता व्वस्तुना पृणस्वा प्रयच्छ दक्षिणादे।त सव्यात्"(५।१९)। मण्डपस्यात्तरते। हविर्द्धानये।ः पश्चिमेन गत्वा ईशानके।णे स्थूणां पूर्ववद्ध्वर्युनिहन्ति ।

"ॐ विष्ण्वे त्वा उपनिहन्मि" ( ५।१९ )।

ततः पश्चात्काणयेाः ऋमेण तथैव तृष्णीम् । यद्वा, उभे वा दक्षिणतः । प्रथमं मन्त्रेण इतरतस्ततस्तुष्णीं चतस्रोऽपि प्रादक्षिणयेने।पनिहताः स्युः । यदु च मानुष इति श्रुतेः ( ३।५।३।२१ ) ।

हौत्रपद्धतिः ।

कर्मविपर्यासे यथाकर्मेति(१)।

"परित्वा गिर्वणा गिर इमा भवन्तु विश्वतः।
वृद्धायुमनु वृद्धया जुष्टा भवन्तु जुष्टयोश्म ।
परित्वा गिर्वणा गिर इमा भवन्तु विश्वतः।
वृद्धायुमनु वृद्धया जुष्टा भवन्तु जुष्टयाश्म ।
परित्वा गिर्वणा गिर इमा भवन्तु विश्वतः।
वृद्धायुमनु वृद्धया जुष्टा भवन्तु जुष्टयाश्म (२)।
वृद्धायुमनु वृद्धया जुष्टा भवन्तु जुष्टयाश्म (२)।
इति परिधाय, यत्र तिष्ठन्त्रथमामन्ववाचत्तत्र स्थित्वात्सुज्यते।

इति हविद्धीनम्।

(१) अत्र केपाबिद्ध्वर्यूणां प्रथमं नम्यस्थकरणं तता मध्यमस्य छदिष आरोप-

णं, ततो रज्जिभिर्बन्धनम् । तत्र कर्मविषयसि यथाकर्मं कुर्यात् । "आवामुपस्थ" ( ऋ० २।४१।२१। ) मिति पूर्वा "धिद्वया" ( ऋ० १।८३।३ ) स्तियु-नरा, ततो 'विश्वा रूपाणी"ति ( ऋ० ९।८१।२ ) ततः 'पि त्वा गिर्वण" ( ऋ० १।१०।१२ ) इति पश्चिमनीया । ( २ ) ऋ० १।१०।१२

## अशिष्टोमपद्धती—

## आञ्चयवपद्धतिः।

प्रतिहरणुरिति वाचयित यजमानं मध्यमं छिद्रालभ्य(१)। मध्यमं छिद्रालभस्य।

"ॐ प्र तद्धिष्णुस्तवते वीर्थ्येण मृगे। न भीमः कुचरे। गिरिष्ठाः। यस्योरुषु त्रिषु व्यिकमणेष्यि क्षियन्ति भुवनानि व्विश्वा"(५।२०)। वीव

व्रय

कम

पञ्च

चत्

आ

द्धिः

पद

विष

इति ब्र्हि।

यजमानः मध्यमं छिद्रालभ्य—
"ॐ प्रतिद्विष्णुस्तवते वीर्येण मृगा न भीमः कुचरा गिरिष्ठाः।
यस्यारुषु त्रिषु व्विक्रमणेष्विधि चियन्ति सुवनानि व्विश्वा"(५।२०)।
उत्तरे च द्वे वाचने इति कर्कः।

विष्णारराटमिति रराट्यामालभ्य वाचयति ।

रराख्यामालभस्व।

"ॐ विवण्णारराटमसी"ति ब्रुहि ।

यजमाना रराख्यामालभ्य ।

"ॐ विष्णा रराटमसि" ( ५।२१ )।

भालम्भनस्य युगपत्कर्तुभशक्यत्वात् भेदेन प्रत्येकं रराट्योहच्छाः य्योश्च वाचनप्रैषालम्भनानि भवन्तीति कर्कः ।

अध्वर्युः व्विष्णोः स्नप्ते स्थ इत्युच्छ्राय्याचालभ्य वाचयति ।

उच्छाय्यावालभस्व ।

"ॐ व्विष्णाः स्नप्त्रे स्थ" इति ब्रूहि ।

यजमानः उच्छारयावालभ्य(२) ।

"ॐ ब्विष्णाः स्नव्त्रे स्थः" ( ५।२१ )।

उदगग्राणि त्रीणि छदीं एषि पश्चाच्छुतेः । अध्वर्युस्तूष्णीं करोति । द्वार्याः परिसीव्यति लस्पूजनिप्रतिद्वतया रज्वा व्विष्णाः स्यूर् गिति । व्विष्णार्भुवासीति ग्रन्थि करोति । उपकान्ते प्रमुश्चिति ।

तदित्यम् । पूर्वद्वारस्य दिज्ञणद्वार्यायां दर्भमुष्टि निधाय तत्र वरुणः सुच्या रज्जुमुपगृहति ।

(२) अनेकयजमानके उपस्पर्शनमेकस्य वाचनं सर्वेषामिति सर्वत्र ज्ञेयम् ।

<sup>(</sup>१) ननु च स्पृश्नतेः परो त्यप् श्रूयते न स्पर्शयतेः । ततश्च स्वयमेवाध्वयुः स्पृष्ट्वी वाचयेदित्यवगम्यते । न मन्त्रलिङ्गविरोधात् । मन्त्रोह्यालव्यस्यामिधायकः तं च याः मानो व्रवीति अध्वयुँस्तु केवलं प्रयुङ्कते । अध्वयुँपाऽऽल्रव्ये याजमानो मन्त्रो न सम्बं स्थात् । तस्मातस्पर्शायत्वा यजमानं वाचयतीत्ययमर्थः । एतेन सर्वे एवं जातोयका "अश्वमभिष्ण वाचयती"त्यादयो निदेशा व्याख्याता इति हरिस्वामी ।

#### आध्वर्यवपद्धतिः ।

"ॐ विवक्षोाः स्यूरिस" ( प्रा२१ )।

ततस्तयैवरज्वा प्रादित्तिएयेन सर्वास्थुणा अवशिष्टं द्वार्यात्रयं च परि बीब्य पूर्वद्वारदक्षिणद्वार्यायां ग्रन्थि कृत्वा तत्रैवापकान्तेऽग्रं प्रतिमुञ्जति । "ॐ विवष्णोभ्रवाऽति" (पा२१)।

उत्तरपूर्वस्यां द्वार्यायां परिधीवणसमाप्तिरिति सम्प्रदायः। प्राग्वर्ठ०शर्ठ० हविर्द्धानं(१) निष्ठाप्य वैष्णवमसीत्यालभते । "ॐ व्वैष्णवमसि विवष्णवे त्वा आलभे" (पारश) भोजनभवणे चास्मित्र(२)कुर्युः । अद्वारेण सदेाहविद्धाने प्रेक्षमाणं व्यान्मा श्रेक्षथा इति । पृष्ठवासुभयते। द्वार्ये ।

(इति हविद्धानिनर्माणम्।)

#### ( उपरवसंस्कारः । )

अथोपरवसंस्कारः । तत्रोपकल्पनम् । अभ्रिः, दर्भमुष्टिः, यवाः, उदः कम, मृत्तिका, अधिषवणफलके,।आनडुहं चर्म, सोमकएडनार्थं प्रस्तरः, पञ्च प्रावाणः, दक्षिणस्यानसे।ऽधः प्रउगं खनत्युपरवान्।

तुर्ये प्राङ्मध्यरेखायां मध्यतश्चत्रस्के। द्विप्रादेशमिते त्रेत्रे कार्णेषुवरवान्विदुः ॥ दक्षिणतः समन्त्रं ब्रह्माऽऽस्ते ।

अध्वर्युः प्राङ्मुख उपविश्य अभ्न्यादिकरोत्यवटवदा परिलेखनाः शतुरः । देवस्य त्वेत्यभ्रिमादाय ।

"ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽभ्विनार्वाहुभ्याम्पूरणा हस्ताभ्याम् । म्राद्दे नार्यसि" ( पारर )।

अवटं परिलिखतीदमहमिति। "ॐ हदमहर्ठ० रक्षसां ग्रीवाऽ अपिकृन्तामि" ( ५।२२ )

उद्केापस्पर्शः । अदणया व्याघारणवत् । अत्र पत्ते प्रथमं द्त्रिणपूर्वस्य तत उत्तरापरस्य तते। दक्षिणापरस्य

(१) अत्र कठसूत्रम् । द्विपुरुषाया पद्धम्या हविर्धानं विद्ध्यादनः सम्मितं वैव स्याद्-हिः प्रादेशया पञ्चाङ्गयोपरवान्विद्घ्याद्द्विप्रादेशांपरनेषु पृष्ठयाप्रादेशं द्वैधं संभुज्यार्धप्रादे-गेन पारिलखेदशपदया पञ्चाङ्गयोत्तरवेदि विद्वयाचतुः शम्या पञ्चाङ्गयाश्रीध्रोषं विद्वयाचिः पदया पञ्चाङ्ग्या घिष्ण्यान्विद्घ्यादष्टादश श्चम्यापञ्चाङ्गया सदो विद्घ्यादिति ।

(२) तथातिक्रमे निन्दार्थवाद्श्व "स यो इ तन्नाइनीयाद्वा मक्षयेद्वा मूर्घास्य

विपदेदि"ति।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

1(0

0)1

ह्या.

त। यूर.

চ্যা-

रुवृष्ट्वा य यतः समर्थः

6631.

₹38

## अग्निष्टोमपद्धतौ-

#### आह्मर्यवपस्तिः।

तत उत्तरपूर्वस्येति(१) क्रमः । उत्तरापरं वा प्रथमम् । अत्र पत्ते उत्तरापरदक्षिणपूर्वदक्षिणापरोत्तः

बा

(

वा

₹

1

नव

द्

(8

रपूर्वाणामिति क्रमः(२)। सम्यग्वा । अत्र पत्ते दक्षिणपूर्वदित्तिणापरोत्तरापरात्तरपूर्वाणा

मिति कमः(३)।

सर्वेत्रोत्तरपूर्वे त्वल्यम्।

प्रादेशमात्रांस्तद्नतरान्।

बृह्जसीति यथापरिलिखितं खनित । भेदे मन्त्रावृत्तिः ।

"ॐ बृह्त्विति बृहद्भवा बृह्तोमिन्द्राय व्वाचं व्यद् ।

रत्ताहणं ब्वलगहनं ब्वैष्णवीम्'' (५।२२-२३)।

इद्महमित्युत्किरति यथाखातं प्रतिमन्त्रम् ।

"ॐ इदमहं तं व्वलगमुस्किरामि यं मे निष्ट्यो यममात्या निचलान"

(पार्३)।

#### इति प्रथमम्।



आध्वर्यवपद्धतिः ।

"ॐ इदमहं तं ब्वलगमुत्किरामि यम्मे समाना यससमाना निच॰

इति द्वितीयम्।

"ॐ इदमहं तं व्वलगमुत्किरामि यम्मे सवन्धुर्यमसवन्धुर्निचलान" (पा२३)।

इति तृतीयम्।

"ॐ इदमहं तं व्वलगमुत्किरामि यम्मे सजाते। यमसजाते। निच-खान" (६।२३)।

इति चतुर्थम्।

उत्कृश्याङ्किरामीति पश्चात्सर्वेभ्यः प्रादक्षिएयेन किरति पूर्वस्यामुत्तः ।

"ॐ उत्कृत्याङ्किरामि" ( ५।२३ )।

रात्त.

र्गणा.

वान"

ततस्तु श्णीं खनने तिकरणाभ्यां वाहुमात्रानधः सम्पाद्य अद्गण्या सः मिन्दात(१), अशक्तौ सम्यक् ।

श्रत्र पत्ते पूर्वयाः परस्परमसम्भेदनमिति सम्प्रदायः।

रुवराडित्यवमर्शयति यजमानं यथाखातं प्रतिमन्त्रम् । उपरवा-नवमृशस्व ।

यजमानः खातुक्रमेणावमृशति(२) चतुर्भिर्मन्त्रैः।

"ॐ स्वराडसि सपत्नहा।

ॐ सत्रराडस्यभिमातिहा।

ॐ जनराडसि रक्षोहा।

ॐ सर्वराडस्यमित्रहा" ( ५१२४ )।

अवटयोरन्तर्हस्तौ प्रक्षिप्य परस्परमध्वर्युयज्ञमानौ सम्मृशेते पूर्व-

दक्षिणेऽध्वर्युरपरे।त्तरे यजमानः ।

अध्वर्युः पृच्छति यजमान किमत्र इति ।

भद्रमि(३)त्याह यजमानः।

(१) अत्राहापस्तम्बः—"अधस्तात्संतृण्णा भवन्ति उपरिष्टादसंभिन्नाः हति (११।११।९) काठके च "बाहुमात्रान् खनन्त्यसन्भिन्दन्तोऽधस्तात्संभिन्दन्ति ।

(२) अनेकयजमानके चैक एवावसृशति।

(३) अत्रेयं मोमांसा— भद्गं तन्नौ सहेत्येतत्कस्मिन् स्वामिनि युज्यते । द्वित्वश्चत्या द्वयोरेतदृष्वर्युयजमानयाः । ( जै० न्या० मा० ३।८।२२ )

अग्नि० २२

9 .

# अग्रिप्टोमपद्धतौ-

#### आध्वर्णवपद्धतिः।

तन्नौ सहेत्यध्वर्युरुपार्थशु(१)। पुनर्दक्षिणापरेऽध्वर्युः पूर्वोत्तरे यजमानः।

यज्ञमानः पृच्छति, अध्वर्यो किमत्र इति ।

सध्वर्युणा भद्रम् , इति प्रोक्ते तन्म इति यजमानो ब्र्यात् ।

ॐ तन्मे अस्तु ।

अध्वयुः (२)प्रोत्तत्येनान् रक्षोहण इत्याग्नेयादिकमेण । भेदे मन्त्राकृ

तये वम

तार्व

सं₹

प्रार

वार्ण

च्य

ततो

चैत

श्रुत

मव

वि

यस

त्तिः सान्निपातित्वात् (३)।

"अ रक्षोहणो वो व्वलगहनः प्रोत्तामि व्वेष्णवान्" (५। २२)। अवनयनावस्तरणे चावटवद्रचेाहणोरचोहण इति । खातकमेण प्र

त्येकमदकासेकः।

"ॐ रत्तोह्णो वेा ब्वलगहनेाऽवनयामि ब्वैष्णवान्" (पृ।२५)।

तथैव दभैंस्स्तरणम्।

"ॐ रक्षोहणो(४) वो व्वलगहनाऽवस्तृणामि व्वैष्णवान्" (५।२५)। तनूनुपरि कुशान् इत्वा अधिषवणे फलके द्रयङ्गुलान्तरे वैकङ्कते(५) प्र क्षालिते प्राची अरत्निमात्रे सन्तृण्णेवोपद्धाति,

पर्यृहति च रक्षोहणौ रक्षोहणाविति ।

तत्राग्निष्टोमे असन्तृरुणे (६)एव, अतो भेदादुभयत्र उक्थ्यादौ तु सन्तृएणत्वेन मन्त्रः। सन्तृएणे कीलकैः परस्परं संधि इत्यर्थः ।

(१) प्रश्नप्रतिवचनसम्बन्धादुच्चैः प्राप्ते वचनादुर्पाग्रुत्वमुच्यते । अथवा वागल पक्षेऽज्यवां शत्वप्राप्त्यर्थम् पां श्वित्युक्तम् ।

अयं च चोदितार्थामिधायो, अनेकयजमानके "तन्नः सहे"त्येवसृद्धाते ।

(२) प्रोक्षणमुक्तं परिशिष्टे—

"उत्तानेन तु हस्तेन प्रोक्षणं समुदाहतम् । तिरश्चावोक्षणं प्रोक्तं नीचेनाभ्युक्षणं स्मृतम्" इति ।

(३) नन्वनहुद्याजने (का० औ० ७।९।११) अक्षोपाञ्जने (का० औ० ८।३।२८) वर्ष न्यायो वर्णितः । सत्यं-तथापि प्रत्युदाहरणमुच्यमानमाद्शसम्मार्जनवन्निर्मलं भवतोति

(४) अत्रेयं मीमांसा-

तन्त्रेणोपरवे मन्त्रो भिद्यते वा, बहक्तितः । तन्त्रं, बहुक्तिः पूजार्था भिन्नोऽसौ खेयभेदतः ।

( जै० न्या० मा० ११।४।२६ )।

( ५ ) इयेनयागे शवनभ्ये अधिषवणफलके भवतः ( का० खो० २२।३।१२ )।

(६) अत्रायं विचार:-

सन्तृ होईसोमे तत्प्रकृतौ विकृतावत ।

आध्वर्यवपद्धतिः ।

"ॐ रत्नोहगो वां व्वलगहनाऽउपद्धामि व्वैग्णवी" (५।२५)।

चात्वालमृद्धिः पर्यृहणम् ।

''ॐ रक्षोहणौ वां व्वलगहनौ पर्यृहामि व्वैष्णवी'' (५।२५)। त्योरानडुई (१)चर्माधिषवणं परिकृत्त ं (२)सर्वरोहितं निद्धाति व्वैष्ण-वमसीति ।

"ॐ हवेष्णवमसि" ( ५१२५ )।

तस्मिन् प्राव्णः पञ्च व्यैष्णवा स्थेति । भेदे मन्त्रावृत्तिः ।

''ॐ व्वेब्णवा स्था' (५।२५)।

खरं पञ्चचत्वारिशदङ्गलावकारो उपरवाणां पुरस्तात् करोति, उद्ध-तावाक्षते स्विकते।पकीणं चतुरस्रं चतुरङ्गुलाश्चमथैपरिमाणम् । अत्र संस्कारद्वयमेव ।

इति हविद्धीनसम्बन्धिकरणम्।

# ( श्रोदुम्वरीमानम् । )

अथ सदःसम्बन्धि श्रौदुम्बरीकरणम् । अन्तःपात्यात् पट् प्रक्रमान् प्राङ् यात्वा दक्तिणा सप्तमं महान्तं त्रिपद्प्रक्रमं मीत्वा, तत्रौदुम्बरीं(३)

> दीर्घस्य सोम इत्युक्ते प्रकृतावस्तु तर्दनम् । सामानाधिकरण्यस्य षष्ठीतो बलवत्वतः । दैर्घयुक्तोवत्थ्यसंस्थादावुत्कर्षोऽन्यत्र वाधनात् ।

( जै० न्या० मा०३।३।३९-४० )।

(१) प्रारमीवमुत्तरलोमेति परिमाषायामुक्तमेव, "चर्माण्युत्तरलेमानि प्रारमी-गणी"(का० श्रो० १।१०।४) ति ।

(२) सर्वरोहितमिति वचनाद्गोचम। गोविषयो हि रक्तो वर्णो रोहित इत्यु-व्यते मन्त्रवर्णाच। ''अंशुं दुहन्तो अध्यासते गवी'' (ऋ० सं०१०।९३।९।)ति।

(३) औदुम्बरी निखननप्रदेशादूर्व्यं यजमानमात्री कार्या । निखननाहंप्रदेशस्तु

त्तोऽधिकः ।
तुक्तमापस्तम्बेन—"ऊर्ध्वं निखातायजमानसम्मिते" (११।१०।२) ति ।युक्तं तदुक्तमापस्तम्बेन—"ऊर्ध्वं निखातायजमानसम्मिते" (११।१०।२) ति ।युक्तं चेतत् । यदि चापरेण सह यजमानप्रमाणा क्रियते तदा सदसो नीचतया आभवे चेतत् । यदि चापरेण सह यजमानप्रमाणा क्रियते तदा सदसो मध्यस्थूणा विशाखा श्रुत्वं मुल्यिता ह्युपसपैन्ता" स्येतद्विरुष्यते । औदुम्बरीति सदसो मध्यस्थूणा विशाखा श्रुत्वं । अवित । "उद्रमेवास्य सदण इति "तन्मध्य औदुम्बरी मिनोती" (शञ्जा०३।६।१।२) । वि च प्रकृत्य "अथ य एष मध्यमः शङ्कुम्वति वेदेर्ज्वनार्धं" (शञ्जा०१।६।१।३) । वि च प्रकृत्य "अथ य एष मध्यमः शङ्कुम्वति वेदेर्ज्वनार्धं" (शञ्जा०१।६।१।३)

सानवे — उद्ग्वंशं सदोऽन्तऽमांयु मिनोति । औदुम्बरी वर्षिष्ठा स्थूणानां इसी-

यस्योऽन्या अन्त्या इसिष्ठाः ( २।२।३।२२—२३ ) इति ।

त्रावृ

ण प्र

२५)। (५) प्र

यन्त्रः। संधिते

वागल

८) वार्व वतोवि।

) |

१उर

## अग्निएमिपद्वती—

आध्ययवपद्धतिः।

मिनोति यजमानमात्रीम् । तत्पुरस्ताद्यूपवच्छेते ।

दक्षिणतः समन्त्रं ब्रह्मास्ते ।

(१)अभ्यादि करात्याव(ट)स्तरणात्।

देवस्य त्वेत्यभ्रिमादाय।

"ॐदेवस्य त्वा सवितुः 'प्रसवेऽिवनार्वाहुभ्याम्पूरणा हस्ताभ्याम्। भादद नायसि" ( ५।२६ )।

अवरं परिलिखतीदमहमिति ।

"कॅंड्दमहर्ठ॰ रक्षसाङ्ग्रीवा अपि क्रन्तामि" ( ५१२६ )।

उद्कापस्पर्शः । तुष्णीमभ्या खात्वा प्राचः पार्णग्रसुद्वपति । पुरः

हिथतायामौदुम्वयां कुरामुष्टिस्थापनम् । यवाऽसीत्यप्तु यवानोप्य ।

"ॐ यवाऽसि यवयास्मद्देषा यवयारातीः" ( ६।२६ )।

तेन प्रोक्षत्यग्रमध्यमुलानि दिवे त्वेति प्रतिमन्त्रम् । प्रोक्षामाति सः र्षत्र साकाङ्क्षत्वात ।

"ॐदिवे त्वा प्रोक्षामि"।

अग्रम्।

''ॐग्रन्तरिचाय त्वा प्रोक्षामि"।

मध्यम् ।

"ॐपृायव्ये त्वा प्रोक्षामि"।

मृलम्।

अवटे शेषमाषिञ्चति शुन्धन्तामिति।

"ॐशुन्धन्ताल्लोकाः पितृषद्नाः" ( ५।२६ )।

उदके।परपर्धः। अवटे।परि बहीं थे वि प्राञ्च्युद्ञि च प्रास्यति पिरु पदनमसीति।

"ॐपितृषद्नमसि" ( प्रारह )। उदकोपस्पर्शः ।

(१) अभ्यादानादेः सर्वस्यात्र पुनः श्रवणादभ्यादानाद्यवटमध्ये प्रागुद्गबर्दिः प्रासनपर्यन्तं सव कमं कुर्यात् । तथा हि श्रुतिः—

"तद्वरं परिलिखती" ( श॰ वा॰ ३।६।१।३ ) ति प्रकृत्य "सोऽन्त्रिमाद्वे हैं<sup>व</sup> स्य त्वेति(४) । अथावरं परिलिखतीदमहमिति(५) । अथ खनति प्राञ्चमि(६)ति । अर्थ यवमत्यः प्रोक्षण्यो भवन्ति(७) । स यवानावपति यवोऽसीति (११) । स प्रोक्षिति (१३)। अथ याः प्राक्षण्यः परिशिष्यन्ते (१३) । अथ बहीँठे०षि (१४)" । इत्यादि । सीवि

द्वस्व

वहि

माने यदि यजः

गत्व

पृथि

निध

110

औदुम्बरीमुद्दिवमित्युच्छ्यति(१) सहाद्गात्रा । 'ॐउद्दिवणं स्तभानान्तरित्तं पृण द्वर्ठ०हस्व पृथिव्याम्" (५।२७)। द्युतान इति मिनेाति(२) पञ्चमांशाद्धिकाम् । "ॐद्युतानस्त्वा मारुतेा मिनातु मित्रावरुणौ ध्रुवेण धर्मणा"(५।२७)।

ब्रह्मवनित्वेति पा श्युभिः पर्यहति।

"ॐब्रह्मचिन त्वा क्षत्रवनि रायस्पेषविन पर्युद्दामि" (पारः)। ब्रह्मद्वर्ड॰हेति मैत्रावरुणद्गडेन समन्तं त्रिः पर्यूहति । सकुनमन्त्रेण

द्विस्तुरणीम्।

I

₹:

स∙

हि-

हिं।

देव

अध ١(٤

"उँवहा द्वर्ठवह क्षत्रं दूर्ठवहायुर्दृर्ठवह प्रजान्द्वर्ठवह" (४।२७)। समं( मां ) भूमि(मिं)कृत्वादुभिष्पितित्य उपसिच्य यजमानं भ्रवा-सीति वाचयत्यौदुम्बरीमालभ्य।

मौदुम्बरीमालभस्व।

"ॐध्रुवासि दुध्रवाऽयं यजमानाऽस्मित्रायत्ने प्रजया भूयादि"ति वहि ।

यजमानः-औदुम्बरीमालभ्य।

"ॐभ्रवासि भ्रवाऽयं यजमानाऽस्मित्रायतने प्रजया भ्यात्"(पारः)। औद्गात्रपद्धतिः।

अथोद्गाता औदुम्बरीमुच्छ्यिष्यन देवयजनं पूर्वेण गत्वा(३)आ-मानेन तीर्शेन प्रविशेत यद्युद्रातुर्गृहं देवयजनस्य दक्षिणस्यां दिशि स्यात्। यदि देवयजनस्य प्राच्यामुदीच्यां प्रतीच्यां वा उद्गातुर्गृहं स्यात्तदा देव-यजनमुत्तरेण गत्वा आप्रानेन तीर्शेन प्रविशेत्।

सदसः पूर्वद्वारे खातावन्तरेण प्रविश्य प्रागग्रामौदुम्बरी पूर्वेण

गत्वा दक्षिणत उदङ्मुखस्तिष्ठति ।

अध्वर्युणा सहोच्छ्रयेदक्षिणोत्तराभ्यां पाणिभ्यामौदुम्बरीं गृहीत्वां। 'धुतानस्त्वा मारुत उच्छ्रयतूहिव ं स्तभानान्तरिक्षं पृण दृ ं ह पृथिची मिंगति

भौदुम्बरीं खाते प्रक्षिपेत्।

'बायाष्ट्रा सद्ने साद्याम्यवतश्च्छायायां समुद्रस्य हृद्यः इति निधाय जपेत ॥

(१) "प्राचीनकर्णां सहोद्गात्रोच्छ्ये" (११।९।१३) दित्यापस्तम्बः।

(२) "प्राक्कणीमवद्धाती" (२।२।३।१६) ति मानवसूत्रे विशेषः। (३) अन्तरेण चत्वालोत्करौ सद्धरः सर्वेत्रानादेशे तदाण्नानं तीर्थम् ( द्राव्श्रीवर। 11(101)

# अहि छीमपद्धतौ—

१७४

प्रजया भूयादिति पशुभिरिति वा संस्टन्य ब्र्यात् । प्रजया पशुभि

अध्वर्युः पूर्णाहु।तवदाज्य एस एस्कृत्य औदुम्बरीकर्णे हिरण्यं निधाय

तत्र (१)सुवेण विशाखे जुहोति घृतेन द्यावापृथिवी इति।

(२) भूमिप्राप्ते स्वाहा करेाति सर्वत्र मन्त्रवत्सु (३)जुहोत्युपदेशा दनाम्नातप्रतिषेधाच । भौद्वात्रपद्धतिः।

'नमः समुद्राय नमः समुद्रस्य चक्षसे मा मा यूनविहासीद्र्यस्य जोदा ऊर्जम्मेथेद्युजं मेथेथेद्यनं मे थेद्यनम्मे थेहीगति यावद्ध्वर्युरैन्द्रः मसीति छ्दिभिरवच्छाद्यति तावदौदुम्बरीं न विस्रजेत्।

अध्वर्युणा होमे कृते तस्यैव प्रकारेण (उद्गाता ) विशाखयोमांधे

स्वेण जुहुयात्।

'घृतेन द्यावापृथिवी आप्रीणाथा एं स्वाहे गति पूर्वामाहुति यथा भूमि

माज्यं प्राप्तोति तथा जुहुयात् । द्यावापृथिवीभ्यामिदं न मम । प्रजातये स्वाहेत्युत्तराम् । प्रजापतय इदं न मम ।

विशाखस्याधस्तादौदुम्बरीं हस्तद्वयेन परिगृह्य जपेत् ।

'दिवि देवां दूर्ठ ० ह मिय प्रजामि'ति ।

मध्ये परिगृह्य जपेत्।

'अन्तरिन्ने वया ऐसि दूर्ठ • ह मिय पश्रनि'ति।

मानवे विशेष:-"अन्तरा कर्णो हिरण्यं निधाय घृतेन द्यावापृथिवी आपृणेत्यमि

जुहोति । आमूळादभिस्नावयती" (२।२।३।२०-२१) ति च।

<sup>(</sup>१) सुवेणेति जुद्धा निवृत्यर्थम्। अतस्रात्र सुवस्यैव सम्मार्गः। "अथ स्नुवेणोपर त्याज्यं विष्टपमिमजुहोती" (शव्हाव्हार्शिश्व) ति श्रुतेः। विष्टं निविष्टं उपरिस्या पितं बलकादि पाति रक्षति अधःपतनाद्वारयतीति विष्टपं विशाखं तद्भिजुहोतीत्यर्थं इति हिन्स्वामी ।

आपस्तम्बः - "तस्या विशाखे हिरण्यं निधाय घृतेन द्यावापृथिवी आपृणेथामिति सुवेण जुहृदान्तमौदुम्बरीमन्ववस्तावयत्येषा सदसः स्थूणानां वर्षिष्ठेण (११।१०।४-५)ति। (२) सुमिप्राप्ते स्वाहा करोतीति शाखान्तरात्।

<sup>(</sup>३) वषट्कारेण वै स्वाहाकारेण वा देवेम्योऽन्नं प्रदीयते । तन्न वषट्कारस्य यजतौ नियतत्वात्परिशेषात्स्वाहाकारस्य जहोतौ निवेशः । नियतो हि वषट्कारो यजतौ "ता वा एता पञ्च व्याहृतयो भवन्त्योश्चावयेत्यादेः (शव्नाश्वाशाह्य) याज्याया अधिवषट् करोतीति श्रुतेश्च ।

### सदोनिमांणम्।

Pes

आध्वर्यवपद्धतिः । "ॐघृतेन द्यावाषृथिवो पूर्येथार्ठ०स्वाहा" (५१२८) । इदं द्यावाषृथिवीभ्याम् ।

इत्यौदुम्बरीमानम्।

# ( सदोनिर्माणम् । )

अथ सदीमानम्(१)। (२)नाभिद्दन्तर्वव्यदः । मस्या वा। उद्वव्यर्वव्यव्यादिन्येकविर्वव्यातिश्चतुर्विर्वव्यतिर्वादीघ नव तिर्वेक् द्द्येस्य अर्द्वायामो वा।

औदुम्बरीं मध्ये पृष्ठवामेके।

इन्द्रस्य छदिरिति दक्षिणा त्रिवगैस्य मध्यमं छदिरारोप्य । ''ॐ इन्द्रस्य छदिरसि व्विश्वजनस्य च्छाया" (५।२८) । औद्वात्रपद्धतिः ।

मूले परिगृह्य जपेत् ।
'पृथिक्यामध्योषधीर्द्वर्ठ०ह मिय सजातामि'ति ।
छुदिषा छुद्यमानकाले जपेत् ।
'दिव्यं छुद्याऐसि सन्तिनाम विश्वजनस्य छाया नमस्तेऽस्तुः
मा माहिर्ठ०सीः' ।

(१) नवके लक्षणं कुर्याञ्चीणि कुर्याञ्चिषु त्रिषु । अन्नतो नवकः पाशः सदसोमानमुज्यते ॥

(२) नाभिप्रमाणं यस्य तन्नाभिद्दनं = नाभिमात्रम् । "प्रमाणे द्वयसज्द्रध्नकमा-त्रवः" (पा०९।२।३७) इति प्रमाणे द्वनच् प्रत्ययः । नाभिप्रमाणं सदः प्रान्तेपूच्चं भवति शाखान्तरात् । मध्ये त्र्चमेव । औदुम्बर्या मेश्यस्थृणाया यजमानमात्रीत्वोपदे-शात् ।

तथा चाह पितृभृतिः—सदसो यन्मध्य उच्चैस्त्वं तदौदुम्बरीप्रमाणमेव,।हष्टा-र्थत्वादौदुम्बर्युच्छ्रयणस्येति। अन्यथा ह्युत्थितो झवसपैति यदुद्वाताऽऽर्भवे इति विद्रुष्येत अन्नेयंसीमासा—

वृष्ठिकामः सद्दो नीचैरिति कामोऽस्ति वा न वा। विद्यते स्पर्शवत्कामश्चेतनस्थस्ततो न हि॥ ( जै० न्या० मा० १०।२।२४)

वृष्टिकामी सदो नीचैमिनुयादिति कामना । अध्वयोः स्वामिनो वाऽऽद्यो वाक्यान्मातुस्तदोच्यते ॥ परस्मैपदतोऽध्वर्युव्यापारस्य परार्थता । प्रतीताऽतो वाक्यबाधे तपोवत्स्वामिनोऽस्तु तत् ॥ (जै॰ न्या॰मा॰ ३।८।९-१०)

देशा-

श्रुमि

धाय

ाँस्यू रैन्द्र-

म्मध्ये

भूमि

ाणोपहः रिस्थाः वित्यर्थ

ात्यमि गमिति

१।।व

कारस्य

पाज्या

आध्यर्यवपद्धतिः।

भौदुम्बरी विस्रुज्य प्रवेशमार्गेण निष्कामेत् । अपरपूर्वे च छुद्वी मन्त्रेण त्रिवर्गी चोत्तरतः पूर्ववृत् क्रमेण सम

HI

बि

गो

पूर्व

गा

रान

गेर

गार

माड

गार

सः

ग्ने

वहि

हित

भा

ब्वेव

र्जात

न्त्रौ एवं च नवकृत्वा मन्त्रश्छिदिषां तावत्वात् ।

पूर्वद्तिणादिकमेण षड्भिः कटैः परित्वेति परिवार्य ।

"ॐ परि त्वा गिव्वंणा गिरऽ इमा अवन्तु ब्विश्वतः ।

वृद्धायुमनु वृद्धयो जुष्टा भवन्तु जुष्यः" । (५।२९) ।

प्रतिकटं मन्त्रावृत्तिः।

पश्चिमपूर्वोभयद्वारम्।

हविद्धानवत्परिषीवणग्रन्थ्यभिमर्शनान्येन्द्रैः। परिषीवणम्।

"ॐ इन्द्रस्य स्यूरिस" (५१३०)।

ब्रन्थिकरणम् ।

''ॐइन्द्रस्य घ्रुवोऽसि" (५।३०)।

अभिमर्शनम्।

"ॐ ऐन्द्रमसि"।

इति सद्मानादिकरणान्तम्।

( धिष्ययनिवयनम् । )

श्रधाग्नीभ्रमण्डपधिष्णयनिर्मितिः।

हविद्धांनापरान्तमुत्तरेणाग्नीध्रमग्न्यागारद्वारमन्तर्वेद्यर्धं भूयः सर्वं वा पूर्वद्विणोभयद्वारं निष्ठाप्य वैश्वदेवमसीत्यालभते ।

"ॐ व्वैश्वदेवमसि" (५।३०) ।

ततो घिष्णयानिवपति सर्वत्र प्राङ्मुखः । पञ्च भूसंस्कारान्कृत्वा पुनरुद्धतावोक्षिते पुरीषं निवपति यज्ञमाने रूपयेनान्वार्व्य उद्ङ्डुप विश्य विभूरसीति प्रतिमन्त्रम् ।

तत्रा(१)ग्नोभ्रीयं पूर्वे होत्धिक्एयवर्जमुदङ्मुखः । सिकताश्चोपरि

सर्वत्र निवपति । मन्त्रे रौद्रेणेति सर्वत्रानुषजति (२) ।

आग्नोभ्रोये दक्षिणतः समन्त्रं ब्रह्मास्ते । ततश्च सद्सि स्वस्थाने । "ॐ व्विभूरसि प्रवाहणो रौद्रेणानीकेन पाहि(३) माऽग्ने पिपृहि

(१) सदो मध्यमरेखायां तत्रोदीचीं निशामय । तस्याः प्राञ्जं पदं त्यक्त्वा ततो घिष्ण्यानि कारयेत् ॥

(२) स च मन्त्रः शाखान्तरादेकवचनान्तपद्घटितः।

(३) अयं च शाखान्तरीय एकवचनान्तः । स्वशाखीयस्य बहुवचनान्तस्य (१) ३४) तु घिष्ण्योपस्थाने विनियोग आम्नातः—"अप्तयः सगरानिति घिष्ण्या (का॰ श्री०९।८।२३) निणति ।

आध्वर्यवपद्धतिः।

माउने गोपाय मा नमस्ते 'ऽअस्तु मा मा हिठ ० स्तीः" ( ५।३१ )।

(१)सिकताप्रकिरणमन्ते प्राङ्मुखेन पट् सद्सि घिष्णयाः। तत्र किं-बिद्धिग्रोषः।

प्रत्यङ्मुखो द्वारमपरेण होतुः। पुरीष(सिकता)निवापःपूर्ववत्सर्वम्।
"ॐ वह्निरसि हव्यवाहनो रौद्रेणानीकेन पाहि माऽग्ने पिपृहि माऽग्ने
गोपाय सा नमस्ते ऽअस्तु मा मा हिर्ठ०सोः" ( ५।३१ ) ।

तत आग्नोधोयमुत्तरेणोत्तरवेदिं पूर्वेण हविद्धानं दक्षिणेनागस्य पूर्वद्वारेण सदः प्रविश्य दक्षिणपूर्वेणोदुम्वरीं मैत्रावहणस्य घिण्णसम्।

"ॐ श्वात्राऽसि प्रचेता रौद्रेणानीकेन पाहि माऽग्ने पिपृहि माऽग्ने

गेपाय मा नमस्ते ऽअस्तु मा मा हिर्दे०सीः" (५।३१)।

ततो यथागतं सद्सि प्रत्यागत्य हेातृधिष्ण्यमुत्तरेण चतुरः समान्त-गन् ब्राह्मणाञ्चं ऐसि-पातृ-नेष्ट्रच्छावाकानां पूर्ववत्सर्वेम् ।

"ॐ तुथोऽसि व्विश्ववेदा रीद्रेणानीकेन पाहि माऽग्ने पिपृहि माऽग्ने 🔩

गापाय मा नमस्ते ऽसस्तु मा माहिर्ड० सीः" ( ४।३१ ) (२)।

"उँ उशिगसि कवी रौद्रेणानीकेन पाहि माउग्ने पिपृहि माउग्ने गोपाय मा नमस्तेऽ अस्तु मा मा हिर्ठ०सीः" (५।३२) (३)।

"उँ ब्रङ्घारिरसि बम्भारी रौद्रेणानीकेन पाहि माउने पिपृहि माउने गोपाय मा नमस्तेऽ अस्तु मा माहिठ ०सी ।' (५।३२)। (४)।

"ॐ अवस्यूरिस दुवस्वान् रौद्रेणानोकेन पाहि माऽग्ने विपृहि माऽग्ने

गोपाय मा नमस्तेऽ अस्तु मा माहिर्ठ०सीः" ( ५।३२ )। (५)। तत आग्नीभ्रीयादुत्तरेण पूर्वेगोत्तरवेदिं च गत्वा आग्नीभ्राहक्षिण्ठै० सम्प्रति वेद्यन्ते दित्तणामुखेा मार्जालीयं निवपति।

"ॐ शुन्ध्यूरिस मार्जालीयो रौद्रेणानीकेन पाहि माऽग्ने पिपृहि माऽ-

में गोपाय मा नमस्ते ऽअस्तु मा माहिठ ०सीः" ( ५।३२ )।

यथेतमेश्य सदोद्वारं पूर्वेण तत्तन्मुखस्तिष्ठन्तनुदिशत्याहवनीय— विह्यामानदेश-चात्वाल-शामित्रौदुम्बरी-ब्रह्मासन-शालाद्वार्य-प्राज्ञा हितोत्करान्-सम्प्राडसीति प्रतिमन्त्रं क्रमेण प्राङमुखः सम्राट् (इति)। बाहवनीयम—

अग्नि० २३

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

H.

वर्ं.

खा डुप

परि

ने। पृहि

( q। का॰

<sup>(</sup>१) अत्र भूसंस्काराः पुरीवनिवापः सि व्तोपिकरणं चेत्येते पदार्थाः सर्वधिष्णये विकास स्वेतिष्णये स्वेतिष्णये स्वेतिष्णये स्वेतिष्णये प्रतिप्णये स्वेतिष्णये स

<sup>(</sup>२) इति ब्राह्मणाच्छंसिनः। (३) इति ब्राह्मणाच्छंसिन उत्तरतः पोतुः।

<sup>(</sup>४) इति तत उत्तरं नेष्टुः। (५) इति नेष्टुरुत्तरमच्छावाकस्य।

## अग्निष्टोमपद्धतौ-

#### आध्वर्यवपद्धतिः।

"ॐ सम्प्राडिस कृशानू रौद्रेणानीकेन पाहि माउग्ने पिपृहि माउने गोपाय मा नमस्ते ऽअस्तु मा माहिर्ठ०सोः" (५।३२)।

(१)बहिष्पवमानदेशम्-

"ॐ परिषद्योऽसि पवमाना रौद्रेणानोकेन पाहि माऽग्ने पिपृहि माने गोपाय मा नमस्तेऽ अस्तु मा माहिर्द्र०सीः" (५।३२)। चात्वालम —

"ॐ नभाऽसि प्रतक्वा रौद्रेणानीकेन पाहि माऽग्ने पिपृहि माऽग्ने गोपाय मा नमस्ते ऽअस्तु मा माहिर्ठ०सीः" ( ५।३२ )।

शामित्रम्-

"अ मृष्टोऽसि हव्यस्दना रौद्रेणानीकेन पाहि माऽग्ने पिपृहि माऽग्ने गोपाय मा नमस्तेऽ अस्तु मा माहिर्ठ०सीः" ( ५।३२ )।

परि

हन

परि

उख

औदुम्बरीम्-

''ॐ ऋतधामासि स्वज्योंती रौद्रेणानीकैन पाहि माउग्ने पिपृहि मामे गोपाय मा नमस्ते ऽवस्तु मा माहिर्ठ०सीः" (५।३२)।

व्रह्मासनम्-

तच्च प्रशास्त्धिष्णयनैर्ऋत्यामिति वहवः।

द्विणते। महावेदेर्वहिरिति रामः।

शालामुखीयाद्दक्षिणत इति महादेवयाज्ञिकाः ।

"ॐ समुद्रोऽिं व्विश्वव्यचा राद्रेणानीकेन पाहि, माऽग्ने विषृष्टिं माऽग्ने गोवाय मा नमस्तेऽ अस्तु मा माहिर्ठ०सीः" (५।३३)। शालाह्यार्थम्—

'ॐ अजोस्येकपादौद्रेणानीकेन पाहि माऽग्ने पिपृहि माग्ने गो। पाय मा नमस्ते ऽअस्तु मा माहिर्दे०साः" ( ५।३३ )।

(२)प्राजहितम्—

"ॐ अहिरसि बुध्न्या रौद्रेणानीकेन पाहि माठग्ने पिपृहि। माठग्ने गोपाय मा नमस्ते ऽश्रस्तु मा माहिर्ठ०सीः (५।३३)। उत्करम्—

"ॐ समुद्याऽित व्विश्ववेदा ऊनातिरिक्तस्य प्रतिष्ठा रौद्रेणानीकेन पाहि माऽग्ने पिपृहि माऽग्ने गोपाय मा नमस्ते ऽअस्तु मा माहिर्ठ•सीः" इति सदोमानादिधिष्णयानुदेशनान्तम् ।

इति विहाराकृतिः।

(१) चात्वालस्य दक्षिणतोऽन्तवदि बहिष्पवमानदेशः।

( २ )।प्राजहितमिति आधस्य गाहॅपत्यस्य यौगिकं नाम ।

# अञ्चीषोमीयः पग्रः ।

209

आध्वर्यवपद्धतिः।

( त्रप्रीषोपीय: पशु: । )

अथाक्षीचेामीयः (१)पग्रः । उत्करे द्विर्महावेदेर्दक्षिणता वहिश्च द्विरिति चतुरासनम्। उत्करे वाचस्पतिवैषः।

वे रेबेहिः समन्त्रं ब्रह्मोपवेशनम् ।

यजमान वाचं यच्छेति प्रैषः।

तस्य चाग्यमनम्।

श्राहवनीयशालाद्वार्यदक्षिणात्रीनां परिस्तरणम् । शालाद्वार्यस्य पश्चादुत्तरतो वा पात्रासादनम् ।

अग्निहोत्रहवणी-वज्रं-एते आसन्ने एव । शम्या, द्रषदुपलम् , वित्रे पूर्वे एव, आज्यस्थाली, कुरामुष्टिः, अभ्रिः, महान्त्यन्यानि सन्न-ह्नाचच्छादनानि ।

(२)( पत्ते—योक्त्रम् .

स्रवः, जुहूपभृत् , आतिश्यायां स्तृतानि सन्नह्नावच्छादनानि । ) रिधयो विधृत्यौ च, आज्यम् , हात्वद्नम् , वपाश्रप्रया, श्लम् , उलासिः, वसाहामह्वनी, प्राशित्रहरणे, इडापात्री, अन्तर्धानकटश्च।

उपकल्पनीयानि—इध्मा, महावेदेस्तरणार्धं शकटवर्हिः, (३)( आतिथ्यसन्नहनेनातिथ्यप्रस्तरोपसन्नद्धमातिथ्यवर्हिः )

द्धिपृषद्गित्यपात्रद्यम् , एकं संयोजनार्थमपरं प्रहणार्थम् , प्लक्षशाखा

(१) अन्नेता मीमांसा द्रष्टवाः।

अग्नीषोमीयकः कोऽपि छाग एवोत चोदिते। अविशेषेण कोऽपि स्याच्छागो मन्त्रो विशेषणात्।

( जै॰न्या॰मा॰ ६।८।११ )।

पशुरालभ्य इत्यत्र पश्चेक्ये यजनाङ्गता । नास्त्यस्ति वाऽऽद्यः स्वपदे श्रुत्या पश्चङ्गतागतेः । आदौ स्वप्रत्ययोपात्त आसन्नतरकारके। योगः कतौ पशौ चेति कमे यागाङ्गतोचिता ॥

( ज॰ स्या॰ मा॰ ४।१।१२-१३ )

न पुंल्लिङ्गे विवक्षा वा विवक्षाऽनुपयोगतः। भाग्रोऽनुष्टित्यपेक्षत्वात्सङ्ख्यावत्तद्विवक्ष्यताम् । ( जैं न्या मा शशाश )।

(२) रेख़ान्तर्गतः पाठः "ख" पुस्तके नास्ति ।

(३) रेखान्तर्गतः पाठः "क" पुस्तके नास्ति।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

**इ**ग्ने

।। गते

उगने

'दरने

गाग्ने

ग्रिहि

गो।

ाऽग्ने

विकेन

सीः"

250

# अग्निष्टोमपद्धतौ-

#### आध्वयंवपद्धतिः।

यपः, प्रथमराकलं चषालं स्वहश्चेतियूपचतुष्टयम्। यवाः, आपः, अवटकुशाः, अवटार्थमाज्यम् , यूपाञ्जनीयडचेति दोक्षितद्यडे। मैत्रावरुणाद्युहीत्वा, त्रिगुणरशना । पन्ने उपाकरणतृशम्। शकलं कुञ्चतहणावरणिद्धयं चेति मन्थनचतुष्टयम्। द्विगुणरशना, पशुः, शमिता । पत्ते परिपश्चाव्याज्यम् । पान्नेजन्य श्रापः, हिरएयशकलानि षट्। द्विपशुपत्ते-श्रुलाखासिवपाश्रपणोद्धिगुण्रशनापश्चनां द्वयं द्वयम् । हिर्ग्यशक्लाः नि (१)द्वादशेति विशेषः। वाग्यमनमध्वयोः। पूर्वेद्यः सर्भ्स्कृताभिर्मद्नतीप्रोक्षणीभिः पात्रप्रोक्षणम् । "ॐ दैव्याय कर्मणे ग्रुन्थध्वं देवयज्यायै यद्वाऽश्रुद्धाः पराजन्तुरिं वस्तच्छुम्धामि" (१।१३)। अन्तःपात्ये प्राक्षशीनिधानम् । याण्यलगं उभवेश । कु कुटाइननम्। "ॐ कुक्कुटांऽास मधुजिह्न इषमूर्जमा वद त्वया व्वयर्ठ० संघात-

(

A

मध्

aff

di

पूरे

M

ना

70

F

ठै० संघातं जेष्म" (१।१६)।

अध्वर्षोराज्यनिर्वापः । बेद्वन्धः । महावेदिखननम् ।

(२) उत्तरपरिग्रहः सप्रैषः ।

(१) हिरण्यशकलप्रमाणं परिशिष्टे-

हिरण्यशकलाथें तु हिरण्यं यस्य नोच्यते । कृष्पलेनव तद्वयाख्या यज्ञे सिद्ध्यति याज्ञिको ॥ कृष्णलं त्रियवं मार्न तास्रायसमतः।परम् । स्वर्णाधं च माषाणां।स्वर्णाश्च त्रिसप्ततिः।

( इलो॰ग़ु०२७-२८। ) सुत्रम-परिस्तरण-पात्रसटे०सादन-प्रोक्षणाज्यनिर्वपणानि •रपरिग्रहादिकरोती। (का०श्रौ० ८।६।२५) ति। अस्यार्थः—आहवनीयशालाद्वार्यः बुद्धिणारनीमां परिस्तरणं पाशुकानां पात्राणामासादनं तेषामेव प्रोक्षणं पाशुकस्येवाण्यः स्य बर्चपणम् । अन्नानुक्तमप्याज्यनिवापातपूर्वं कुक्कुटाहननं, आज्यनिवापानन्तरं व वेदवरणं भवत्येवं, हतौ महावेदेरत्तरपरिग्रहादि भवति । महावेदेः सम्मर्शनान्तं प्राकृत

## असीषामौयः पश्चः।

868

साञ्चर्यवपद्धतिः ।

"चँष्वहान्तुत्तरं प्ररिव्रहं परिगृही ग्यामि"।

"ॐ वृहस्पते परिगृहाण वेदिर्ठ॰ सुगावा देवाः सद्नानि सन्त्वस्यां बर्हिः प्रथता ं साध्वन्तर्हि ं स्ना पृथिवीं देवी देव्यस्तु [उपांग्रु-] देवता-वर्धय त्वं नाकस्य पृष्ठे यजमाना श्रस्तु । सप्तश्रृषीणा ऐसुकृतां यत्र क्षेक्स्तत्रेमं यहां यजमानं च धेहि।

ॐ परिगृहाऐति ब्रह्मानुज्ञातः—

"ॐ सुद्माचासि शिवाचासि।

ॐ स्यानाचासि सुपदाचासि।

ॐ ऊर्जस्वतीचासि पयस्वती च" ( १।२७ )।

अन्तःपात्यसहितमनुमाजनम् ।

"ॐ पुराऋरस्य विस्पो विरिश्तन्नुदादाय पृथिवीं जीवदानुम् । यामैरयंश्चन्द्रमसि स्वधाभिस्ताम् धीरासो ऽअनुदिश्य यजन्ते" ( ११२८ ) 1

वर्हिएन्तं प्रेष्यति ।

ब्रोक्षणीरासादयेध्मं विहिरुपसादय । (१)( आप्राणीताः प्रोच्चएयः । ग्राज्ञणीपात्रे यदि स्युस्तर्हि ताः पात्रान्तरे कृत्वा तत्र पूर्वदिनस् अस्कृत-प्राणीताप्रोक्षणीनां निधानम् । )

अन्तःपात्ये प्रोक्षणीनां सादनम्। न स्पयोदक्ष्रहारः। पाण्योरवनेज-नम् । अन्तःपात्ये इध्मशकटवर्हिषोरासादनम् । अनुज्ञातोऽप्राणीतेनेध्मं

मधुना खननस्यावसरस्तन्निपेधाभावात्खननादि करोतीत्पर्थः । उत्तरपरिग्रहस्यादौ यस्ख-ननं तदादि करोतीत्यर्थः।

ननु कथमेतज् ज्ञायते परिस्तरणपात्रासादनादि सर्वं पाशुकमिति ।

उच्यते, घिष्ण्यनिर्वपनानन्तरमग्नीषोमीयस्य पशोः प्रक्रमस्य श्रुतत्वात् "सोऽपराह्रे वेदिठे स्तीत्वें" ( श्रव्झाव्श्राहाश्र ) त्युप्रक्रम्याज्यमधिश्रयति स्रुचः सम्मार्षीति । गागज्याधिश्रयणारपूर्वोद्ध एव कृतमिति गम्यते महावेदेरिप (कमं) खननात्प्राक्

पूर्वे चुरेव कृतं इदानीं खनना द्येव कर्ते व्यम् ।

नन्वश्रुतत्वाद्वेदिसंस्काराणामपूर्वत्वाष्ट्य सोमे दार्शपौणंमासिका वेदिसंस्करा इह नैव प्राप्तुवन्तीति । सत्यमपूर्वः सोमः। तथापि तु वेदिशब्दस्य तु संस्कारवचनत्वाद्वेदिशब्दे-गक्षिष्ठा इति कृत्वा क्रियन्ते । ननु चोदकेन प्रापिता इति कथं पुनः संस्कारवचनो वेदि शब्द इति । लोके किस्मिश्चिद्दव्ये वेदिशब्दस्याप्रसिद्धत्वादेव संस्कारसम्बन्धस्य श्रुतः त्वाच्रुपवत्संस्कारवचन इति गम्यते । तेन "सोपराह्र" इत्यपराह्रे स्तरणस्य विधानात् स्तरणात्प्राग्वेदिसंस्कारास्ते पूर्वाण्हे एव कर्तव्या इत्यभिप्रायेणोक्तमुत्तरपरिप्रहादिः करोतांति।

(१) रेखान्तर्गतः पाठः ख पुस्तके नास्ति ।

न्त्र

वेति।

नुरिदं

घात-

कृत्वो • ाद्वायं-

वाज्यः न्तरं व विकृते. १टर

आष्वयंवपञ्चतिः।

प्रोक्षति, सप्राणीतेन वेदेः । श्रनुज्ञातः सप्राणीतेन शकटवर्दिः । पयस्यापत्ते वर्द्दिरसि स्नुग्भ्यात्त्वेति । वशापक्षे वर्द्दिरसि त्वा जुष्टमित्येव ।

साम्रो वशा नित्या।

प्रणीतानां निःशेषो मुलावसे कः।

अप्राणीतानां तु सशेषः।

ताः सपिवत्रा अग्निहोत्रहवण्यां कृत्वाऽन्तःपात्ये पश्वर्धे निद्धाति।
सुगुप्त इध्मं निधायाग्नीषोमीयाय अपराह्णे शकटवर्हिवस्रिण्स्य ृसन्नहनं
विस्रिण्स्य दक्षिण्स्यां महावेदिश्रोणौ निधाय वृहदन्यैरवच्छाचापन्नः
प्रस्तृणं निरस्येत्।

ऊणम्म्रद्रसमित्युपपत्या मन्त्रावृत्या वेदि ऐस्तृणाति शकटवर्दिषे त

सादय

इत्य !

व्यय

सर्धव

प्हान

त्याया त्यथैः

प्र एवं क

ग़ोडा

गकरा

विधा

गर: गक्यत

प्रविश्

न च ः

शाखा

प्रवेशः

वन्तः प्रवेशः

वेदना

शाख

पसदो

ग्नीधे

शरा

रवेदिखरापरवधिष्यवर्जम्।

ब्रह्मा स्तीर्णायां यथेतमेत्यास्ते दिचाणतः शालाद्वार्यस्य । सप्रवन्ये प्रवन्योंत्सादनपयःशेषिमश्रं द्वारापिधानपूर्वं व्रतप्रदानम् । अप्रवन्ये केवलं देवीन्धियमित्यादि ।

अर्धवते प्रते(१)।

(१) अद्धवते प्रते प्रविश्य प्रणयनीयाधानम् (का० श्रौ० ८।६।३०) । वेदिस्तरः णानन्तरं पत्नीयज्ञमानाभ्यामर्धवते प्रते स्ति प्रविश्य पत्नीशालां पत्नीशालाद्वार्थेव प्रणयः नीयस्येध्मस्याधानं कर्तव्यम् । "सोऽपराह्ने वेदि अस्तीत्वेत्यादि (श०व्या०३।६।३।४) श्रुते। अपराह्ने स्तीत्वेति व्यवन्तेत्यादि । अर्द्धवतं प्रदार्थे स्तीत्वेति व्यवन्ते प्रवास्येति । अर्द्धवतं प्रदार्थे विव्यवन्ते प्रवास्येति व्यवन्ते प्रवास्येति । सम्प्रपद्यन्ते समुदिताः प्रपद्यन्तेऽश्लीषोमप्रणयनाय, तद्रश्मेवेष्माधानादि द्ववेन्तोति ।

एतच्चेध्माधानमाम्रोध्रीयप्रणयनार्थम् । अयमपीध्मोऽपरिमितकाष्टकस्त्रियूनवदः स्यात् । अपरिमितं प्रणयनीयं त्रियून (का॰ श्लौ॰ सु॰ १।३।२१) मित्युक्तत्वात् ।

प्रविश्येति प्रवेशनेन निष्क्रमणं लक्ष्यते तच्च शाखाछेदनाथम्। यतोऽटो आम्नायते परिवाप्यायं दोहन (का० श्रौ० ८।९।२४) मिति । अत्र च साम्नाय्यधर्मप्रवृत्या शाखाछेदनवत्सापाकरणादिकमपराह्ने प्रकृतिवत्प्राप्नाति तस्य चावसरो न ज्ञायते तेन प्रवेशनेन लक्षितस्य निष्क्रमणस्याज्ञातप्रयोजनस्यतत्प्रयोजनं कल्प्यते यच्छाखाछेदः नार्थमेतिन्नष्क्रमणमिति । तेनात्र शाखाछेदः प्रगुणितकरणं, तत्र सप्रवर्ग्यं चतुणां दोहानां वत्सापाकरणम् । तत्र प्रथमतृतीयचतुथ्वत्सापाकरणे इन्द्राय सरस्वतिवते भागमिति गोहपस्पर्शनमन्त्रे विशेषः । द्वितीये त्विन्द्राय भागमिति दिधवर्मस्य । अप्रवर्ग्यं तु त्रय एव दोहाः तत्र दिधवर्मा न भवति । ततः शाखापरिवासनसुप्रवेषकरणशाखोद्गृह् न चेति एतावत्कृत्वा शालां प्रविश्व प्रणयनीयाधानमिति ।

मानवश्रोतसूत्रे च स्तरणानन्तरं अद्धंवते प्रदायोत्तरत आहवनीयस्येध्माबर्हिस्यः

### अञ्चीषामीयः पशुः।

8=3

आम्बर्यवपद्धतिः । ( पलाशशास्त्राक्चेदनोदिदोहधर्माः । )

निष्कम्य (१)पर्णशाखां छिनत्ति शामिलीं वेषेत्वेत्यूर्जेत्वेति वा, छिन हुमीति वाभयोः साकाङ्चत्वात् ।

हृदयती (२।२।४।१३) ति । काठके च-वत्सापाकरणस्य कालान्तरसुक्तम् 'वत्सान्वाहृत्य प्रवर्ग्यवित पात्राण्युद्वास्याग्निकर्मणाप्ति प्रणीयेग्ति । उपसत्समासानन्तरं प्राक्
कृत्योत्सादनादित्यर्थः । मानवे च ''उत्तमायासुपसदि पौर्वाह्विकीं कृत्वा शाखामच्छेहर्ग्यते प्रदाय सद्यः कुर्यादापराह्विकी (२।२।२।१) मिति । आपस्तम्ये चोत्तारपिरहानन्तरसुक्तस् ''उत्तरं परिग्रहं परिगृह्वात्यत्र प्रतिप्रस्थाता शाखामाहृत्य मत्रावक्व्यायाः प्रयस्यायाः वत्सानपाकरोति प्रोक्ष्य वहिस्त्रिचेदि प्रोक्षति नाप्रोक्षितामिष्वरव्यथनाः बहिषा बहुलं प्राचीनं स्तीत्वे (११।५११) ति ।

प्रतिप्रस्थातुः सवनीयनिर्वापविधानान्तस्यव शाखाहरणं वत्सापाकरणं च युक्तम् । खं कात्यायनेनाग्नीदैन्द्रमेकादशकपालं निर्वपती ( श्रौ० ९।१।१९ ) त्यादिनाग्नीधस्य ब्रोडाशधानाकरम्भद्धिपयस्यारूपसवनीयकरणविधानात्तत्करणरूपं शाखाछेदन—वत्सा बकरण—दोहादिकं तेनैव कतेच्यम् । सवनीयानामलङ्करणान्तस्याङ्गकळापस्य तत्कतृंकत्व

विधानात्।

1

इनं

न्न•

त∙

[ ]

तर.

गय•

थ्रतेः।

दा

ाप्र-

द्धः

यते

त्या

यते

हेद.

ानां

Àति

त्रय

वेति

**64**·

सूत्रान्तरेषु शाखाछेदनादेः कालान्तरे दृष्टत्वात् भाष्यकार (पद्धतिकारे ) रथं ज्ञारः कि मूलं दृष्ट्वा कल्पित इति न ज्ञायते न च प्रविश्येत्यस्थान्यथानुपपत्या कल्पियतुं अस्यते अस्यान्यथेवोपपत्तेः ''नादीक्षितो व्रतयन्तं पश्यती'ति निषेषाद् व्रतकरणान्तरं प्रविश्येत्यस्य सार्थकत्वात् तेन प्रविश्येत्यनेनौगं ज्ञायते नादीक्षितो व्रतयन्तं पश्यती'ति न च शाखाछेदनाद्यध्वर्युकर्तृकं तस्याग्नीत्कर्तृकत्वात् येन प्रविश्यप्रणयनीयाधानं मित्यनेन शाखाछेदनाद्यं विष्कान्तस्य प्रवेशेन न समानकर्तृकमिष्माधानं विधीयते । न चेदमेकर्तृकं प्रवेशनं येनौककर्तृकं शाखाछेदनार्थं निष्क्रमणमनेन लक्ष्यते श्रुतौ ''अर्धवतं प्रदाय संप्रप्रक्ति वृत्ति वहुवचनदर्श्यनात् । तेन एतत्प्रवेशनं बहुवर्तृकं नौकस्य निष्क्रमणं ज्ञापयति प्रवेशनमग्नीषोमप्रणयनार्थं युक्तमेव तत्र बहुनामुपयोगात् अतः। प्रवेशनेन शाखान्यश्रेशनमग्नीषोमप्रणयनार्थं युक्तमेव तत्र बहुनामुपयोगात् अतः। प्रवेशनेन शाखान्यश्रेशनमग्नीषोमप्रणयनार्थं युक्तमेव तत्र बहुनामुपयोगात् अतः। प्रवेशनेन शाखान्यश्रेशनमग्नीषोमप्रणयनार्थं युक्तमेव तत्र वहुनामुपयोगात् अतः। प्रवेशनेन शाखान्यश्रेशनमग्नीषोनप्रणयनार्थं कर्त्वचयात्रित युक्तं स्वशाखायां कालस्यानुक्तत्वात् । तेन प्रातः प्रयमोन्यसदोऽनन्तरं वा उत्तर्वस्यमासानन्तरं वा उत्तरपरिग्रहानन्तरं वा बर्हिः प्रोक्षणात्प्रागान्यसदोऽनन्तरं वा उत्तरपरिग्रहानन्तरं वा बर्हिः प्रोक्षणात्प्रागान्तिभेण शाखाछेदनादिकं वत्सापाकरणान्तं कर्तव्यमिति देवः ।

थण शाखाछदनाादक वत्लापाकरणात्त क्राउनातात् । (१) अत्र पर्णशाखा 'बहुळपळाशामग्रुष्काग्रां प्रागुदीचीमन्यतमां वे'' ( का०श्रौ००

शराप्त ) ति सूत्रोक्ता प्राद्धा । तःभावे— प्रागुदीच्यादिका शाखा बहुवर्णादियोगिनो । नास्ति चेत्तत्र पर्णादिगुणान् हित्वा दिगादरः ।

(त्रिव्संवाशाय) इति ।

अत्र मोमांसा— प्राचीमाहरतीत्यत्र दिक् शाखा वाऽस्तु दिकश्रुतेः । आहार्यत्वं दिशो नास्ति शाखा तेनोयलक्ष्यते ॥

( जै॰न्या॰मा०४।२।३ )।

१=३

### अग्निष्टोमपद्धतौ-

आध्वयवपद्धतिः।

"ॐइषे त्वा छिनवि(१)" (१।१)। सन्नमयामीति वोत्तरे।

"ॐ ऊर्जें त्वा सन्नमयामि"। (१।१)

मातृभिवैत्सानसं एस्ज्य वत्सर्ठे शोखयोपस्पृशति वायव हित. षद्कृत्वः।

"उँवायवस्थ" (१११)

देवो व इति मातूणामेकां व्याकृत्य।

"ॐदेवो वः सर्विता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण ऽसाप्यायध्वमक्त्या इन्द्राय सरस्वतिवते भागस्प्रजावतीरनमीवाऽअयदमा मा वस्तेनऽईशत माऽवशर्ठ०सो द्भुवाऽश्रस्मिन गोपतौ स्यात वह्वीः" (१।१।)।

ततोऽन्यासां पञ्चानां तूर्णां पृथक्करणम् । इत्येकस्यापाकरणम्।

प्वमेव(२) त्रयाणामपाकरणम्।

तत्र सप्रवर्ग्यं सोमे द्वितीयोपाकरणे इन्द्राय भागमिति विशेषः। एवं चतुरुणी षड्वर्गाणां क्रमेण वायवस्थेत्यादिमन्त्रावृत्याऽपाकरणम्। अप्रवर्ग्ये इन्द्राय सरस्वतिवत इत्येव त्रयाणामेवोपाकरणं न चतुर्णाम्

( उपवेशकरगादि । )

अव्रतः प्रादेशमितां शाखां(३) परिवास्य मृलाद्धपवेषं करोत्यरिकः मात्रम् ।

(१) अत्रेयं मीमांसा द्रष्टच्या—
 हषे त्वादिर्मन्त्र एको भिन्नो वैकः क्रियापदे ।
 असस्यर्थास्मारकत्वादेकादृष्टस्य कल्पनात् ।
 छेदने मार्जने चेतौ विनियुक्तौ क्रियापदे ।
 अध्याहृते स्मारकत्वान्मन्त्रभेदोऽर्थभेदतः ।

( जै०न्या०मा०२।१।३२-३३)।

धार

गृह

पूर्व

तद

संः

धि

618

(२) अत्र त्रिकाण्डमण्डने विशेषः— गवां साम्राय्यदोग्घोणां षडादीनामसम्भवे। द्विर्दुद्धन्तेऽत्र गास्तिस्त्र एकां षट्कृत्व एव वा

( २।५३ )। इति।

(३) अत्र मीमांसा—
शाखां छित्वोपवेषं च मूळे कुर्वीत शाख्याः।
चुरेद्वत्सान्कपालानि स्थापयेद्वपवेषतः ।
द्वयं प्रयोजकं छित्तवेत्सापाकृतिरेव वा ।
आचोऽप्रमूलयोरत्र विभज्य विनियोगतः।
उपवेषं करोतीतिःसाकाङ्कोऽन्यार्थमूलतः ।
पूयतेऽतोऽनुनिष्पादी स तस्माद्युज्यतेऽन्तिमः ।

( जै॰ न्या॰ मा॰ ४।२।४-६)।

### अग्नोषोमीयः पशुः।

264

आञ्चर्यवपद्धतिः।

ॐ वेषाऽस्युपवेषा द्विषतो ग्रीवा उपवेबिद्दि व्वेशाँ अग्ने सुभम धारयेह ।

त्रहृद्धाः कर्मण्या अनपायिनो यथाऽस्रिति । वसोः पवित्रमिति पवित्रमस्यां वन्नाति कुशौ त्रिवृद्धा । ''ॐ ब्वसोः पवित्रमसि" (१।२) ।

यज्ञमानस्य पग्रः पाहीत्यग्न्यगारस्यान्यतरस्य पुरस्ताच्छाखासुपः ग्रहति ।

"ॐ यजमानस्य पश्रस्पाहि" (१।।१)।

( अभीषोयप्रगायनम् )

अधाग्नीषोमप्रणयनम् ।

ति.

त्या

शत

म्।

प्वं

र्णाम।

रेन•

)1

١ (ع

ब्रह्मा स्वासनादुत्थाय पूर्वेणात्तरवेदिमाग्नीभ्रीयर्ठ**०सदश्चोत्तरेण** पूर्वेण शालाद्वार्यमागत्य तदक्षिणतस्तूष्णीमुपविशति ।

तदुत्तरतो यजमानश्च । अध्वर्युः प्रविश्य प्रणयनीयाधानर्ठ० शालाद्वार्ये । इषे त्वेत्याज्यमधिश्रयति(१)शालाद्वार्ये ।

अझीदिति देवः।

अध्वर्युरिति कर्कः ।
"ॐद्वे त्वा" (१।१२) अधिश्रयामि । पर्यप्रिकरणम् ।

"ॐअन्तरितर्द्व रक्षोऽन्तरिता अरातय" (का० श्री०२।४।२२)। उदकोषस्पर्शः।

क्षौद्रात्रपद्धतिः । अञ्चीषोमप्रणयनकाले प्रस्ताता अनुव्रजन्नश्चिम् द्वेत्यग्नेर्वतं त्रिगायित् । तद्नन्तरमेव अनुव्रजन्तसन्ते प्याण्सि इति सेगम तं त्रिगायित् ।

सोमऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः सोमोदेवता । सोमं पूर्वं नयन्ति चेत्सोमवतं प्रथमं गायेत्पश्चाद्ग्नेर्वतम् । होत्रपद्धतिः ।

( अथाप्तीषोमप्रण्यनम् । )

मितेषु यज्ञागारेषु अग्नीषोमौ प्रणयन्ति । तत्प्रभृत्यानृवन्ध्यायाः संस्थानादन्तरेण चात्वालेत्करौ तीर्थम् । तेन प्रपद्योत्तरेणाग्नीश्रीयं धिष्णयं सद्श्च गत्वात्तरेणाध्वर्यू यज्ञपात्राणि च पूर्वया द्वारा शालां

२४ अग्नि०

<sup>(</sup>१) अत्रस्त्रम् । आज्याधिश्रयणसुक्संमार्जनोद्वासनावेक्षणानि कृत्वा (का०श्रौ० ८।६।२९) इति ।

## अग्निष्टोमपद्धतौ—

#### भाष्वर्यवपद्धतिः ।

अन्तःपात्ये प्रोक्षणीप्रैषासादने—

"ॐप्रोक्षणीरासाद्य, वर्हिरुपसाद्य, सुचौ समृद्धि, पत्नो अत्र-ह्याज्येनोदेहि" इति प्रेषः।

पत्ते—पत्ती (शब्दाभावः ) सन्नहनाभावः ।

स्फ्योदक्ष्रहारः।

न पारायोरवनेजनं कृतत्वात्।

अन्तःपात्ये स्प्यातिश्यर्वाहः प्रस्तरपरिधिविधृतीनामासादनम्। वेदाप्रनिष्पत्तिः।

स्रवसम्मार्गः, तद्भरसेः, जुह्याः, तृष्णी वसाहोमहवन्याः, उपभृतः, प्राशित्रहरणे, इडापात्रा च सम्मृज्य सम्मार्जनानां यत्नेन रक्षणम्।

पत्ते पत्तीसन्नहनम्।

**याज्याद्वासनम्**।

"ॐऊर्जे त्वा" ( २।३० ) उद्वासयामि ।

परन्याज्यावेक्षणम्।

"ॐअद्ब्धेन त्वा चक्षुषाऽवषश्यामि ।

अग्नेर्जिह्वासि सुहूर्देवेभ्या धारनेधारने से भव यज्जवे यजुवे"(२।३०)। आज्यमन्तःपात्ये करोत्यपरं प्रोक्षणीभ्यः। शालाहार्यमपरेणास्ते(१)

यजमान उपस्थे सोमं कृत्वारी।

वध्वर्युः शालाद्वार्यमपरेण सामकयणीपदं परिकिरति खर्वम् । चतुर्द्धेके आह्वनीयस्यापयमनीध्वाम्नोध्रीयस्याचापांञ्जने च । आज्यमोक्षणीरन्तः(२)पात्यदेश उत्पृय सवितुस्त्वेति सवितुर्व इति। "असवितुस्त्वा प्रसवऽउत्पुनास्यि च्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रिमा मिः"(१।३१) । "असवितुर्वः प्रसवऽउत्पुनास्यि च्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रिमाभः" (१।३१) ।

श्चाज्यमवेक्षते तेजोऽसीति यजमानो वा । ईच्चणान्ते नानाऽज्यकरणम् । अज्ये द्धिप्रचेपः । विपरीतं वा ।

(२) उत्पवनस्थान्तःपात्यदेशनियमः शाखान्तरात्।

र्गृहीत त

त्तेन '

बास व

बर्ड व इजेस पाला

विद

वेषां ये गोत्रज ते आ मिनः

शेन व मिण

द्वास्य

यतोऽ

त्यत्र "प्रार सम्म

<sup>(</sup>१) अनेकयजमानके एक एवोपविशेत । "उपस्थे सोमं कृत्वे" ति क्त्वाप्रत्यय आन-तर्यमात्रे । पदार्थानां भिन्नकर्तृकत्वात प्रणयनीयाधानानन्तरमाज्याधिश्रयणाः (श्र० ब्रा०३।६।३।४) देरेव श्रुतत्वात्

### अझीषांमीयः पद्यः ।

250

आध्वर्यवपद्धतिः।

स्रुवेणाज्यग्रहणं चतुर्ज्ञह्वां धामनामेति सकुन्मन्त्रः । उपभृति चतुः र्गहीतम्।

ततः पृषदाज्यं (आज्यं) दिधिमिश्रं पञ्चगृहीतं ज्योतिरसीति समिदः तेन पृषदाज्यपात्रे लक्षन्मन्त्रेण चतुस्तृष्णी न भ्रुवा।

''ॐ ज्योतिरसि विश्वक्षपं विश्वेषां देवाना ऐसित्"।

ऋत्विजो धारयन्त्याज्यानि । अपित्रताश्चान्वारभन्ते(१) यजमानं,

वासलाच्छाद्य(२)त्येनान् । चरत्सु नाद्रियेत(३) । ( वैसर्जनहोमः । )

अध्वर्युः ज्ञालाद्वार्ये पूर्णाद्धति(४)वदाज्यर्ड० सर्भ्स्कृत्य प्रदीप्तिमध्मे वर्ड व्लोमिति (५) प्रचरण्याभिज्ञहोति शालाद्वार्यं सक्तद्वगृहीतरं वसी-इजिस् ।

पालाशी सुक् प्रचरणीति देवः। अग्निहोत्रहवणीति कर्कः।

Į.

'ॐ त्वर्ठ० साम तनुकृद्भ्या हेषाभ्याऽन्यकृतेभ्यः उह यन्तासि-वद्य ऐस्वाहा"(५।३५)।

इदर्ड सामाय । पुनस्तथैव जुषाणे। अन्तुरिति।द्वितीयाम् ।

(१) अनेकयजमानके सर्वेषां यथास्वमपित्रतान्वारम्मः । अपित्रतास्ते उच्यन्ते वेषां येषां यज्ञमानवते अपित्वमस्ति । दायत्येनाविभक्ता इति पितृभृतिः । अपिवता गोन्नजा इति कर्कः । अपीति संतर्गे । व्रतमिति कर्म नाम । संस्टुटं साधारणं कर्म येपां ते अपित्रता अविभक्तदायादास्ते ह्येकेनापि कृष्यादिकमें कृतं सर्वे उपजीवन्तीति हरिस्वा-मिनः । व्रतं भोजनं यजमानेन सह प्राप्तभोजनः स्थातः वन्धुवर्गः स्यादिति माधवः ।

(२) वस्त्रेणाच्छादनं शाखान्तरात् । अनेकयजमानके सर्वेषां छादनम् । "प्राग्द-शेन वाससाऽमास्यं यजमानं च प्रच्छादयन्ति पुमांसो यजमानमन्वारभन्ते स्त्रियः पत्नी-मिणति (२।२।४।२३)मानवश्रीतसूत्रे विशेषः।

(३) अत्रश्रापचारे प्रायश्रितामावः।

( ४ ) पूर्णां हुतिविधानम्—"निरूप्याज्यं गाईपत्येऽधिश्रित्य चुक्खुवं च सम्मृज्या-

द्वास्योत्पूयावेक्ष्य गृहीत्वाऽन्वारव्ध एवर्ठ० सर्वत्र स्वाहेति" (का०श्रो०श १०।६)। ( ५ ) अस्या आसादनादि सहैव कर्तव्यम् । प्रचरणी वसाहोमहवनीतः पृथग् भवति यतोऽनृबन्ध्यायां गर्भसद्भावे प्रतिप्रस्याता वशावदानकाळे "प्रचरण्यां मेघ्रप्रवेद्यती" त्यत्र वसाहोमहवन्यां ज्यापृतायां प्रवरणी दृश्यते । तथा च मानवश्रीतकल्पे-

"प्रारवंशे पाश्चकानि पात्राणि प्रयुनक्ति स्रुवादक्षिणां स्नचं प्रवरणीं तस्याः प्रथमं त्रूणीं सम्माजन" ( राराधा१५ ) मिति ।

REE

# अग्निएोमपद्धतौ—

आच्वर्यवपद्धांतः।

"ॐ जुवालाऽअन्तुराज्यस्य व्वेतु स्वाहा"(५।३६)।

इद्मप्तवे(१)।

अध्वर्यः सोपयमनीकपाश्चमुद्यस्य अश्वये प्रहियमाणायानुवाचयित । अश्वये प्रहियमाणायानुबृश्हि । व.

8

त

ह

सोमाय प्रणीयमानायेति(२)वा ।

अध्वर्युपुरुषा आह्वनीयं गच्छन्त्य।दाय प्रावद्रोणकलक्षामपा-त्राणी(३)ध्मचतुष्टयश्च सन्नद्धं, वपा अपग्यौ, रशने, शकलवृषणमर्णी हौन्नपद्धतिः।

प्रपद्य शालामुखीयस्य पश्चादुपविश्य आचस्य, अत्रोवेामाभ्यांप्रणीयमानाभ्यामनुत्रू ३ही(४)त्युक्ते— "ॐ(५)सावीर्हि देव प्रथमाय पित्रे वर्ष्माणमस्मै वरिमाणमस्मै।

(१) अयमेव होमो वैसर्जनहोम इत्युच्यते । अत्रेयं मीमांसा— वैसर्जनाख्यहोमीयवाससो ग्रहणस्मृतिः । प्रमा न वा श्रुत्यवाधात्प्रमा स्यादृष्टकादिवत् । दृष्टलोभैकमूल्त्वसम्भवे श्रुत्यकल्पनात् । सर्ववेष्टनवद्वाधहीनाऽण्येषा न हि प्रमा ॥ (जै॰ न्या०१।३।३।।)

(३) शाखान्तरे (शां० औ०२।१४।७) त्वसीपोमाभ्यां प्रणीयमानाभ्यामित्येर्व-

विधः प्रैष उक्तोऽस्ति ।

(३) कठसूत्रे एतेषां सर्वेषामधीषोमीयपात्रैः सहासादनं प्रोक्षणं नयनं च विहितः मस्ति । स्वसूत्रे (का॰श्रौ०८।७।९) द्रोणकलशस्य प्रथगुपादानं श्रुत्य (श०ब्रा०३।६।३।१०)

। जुकरणमात्रम् ।

इटमं = विंत्रतिकाष्ठकं परिष्यादि चतुष्टयं च सम्नद्धं सम्यग्वद्धं, चतुष्टं च प्रागुक्तम्। साम्बाकः प्रस्तरः ऐक्षव्यो विछती बर्हिश्चेतदेवामीपोमीयोपसत्स्विप चतुष्टय (का॰ श्री॰ ८।११११) मिति। तदेवेह नेयं, वपाश्रपण्यो वपा श्रप्यते याभ्यां ते वपाश्रपण्यो काइम्थंमण्यो विशाखाविभाखे। हे रशने द्विगुणरशना पश्चर्या, यूपार्या, त्रिगुणरशना च, शक्छ एकः। वृषणो हे दर्भतृणे। अरणो हे अधरारणिहत्तरारणिश्चेति मन्यनचतुष्टयम्। मानव श्रोतसुन्नेऽभोषामीयमजं (२।२।४।२६) चेति पश्चते। एतानि सर्वाण्यादायाहवनीयं प्रति गच्छन्ति ब्रह्मयजमानाष्ट्वर्थादेयो बहवः। आज्यानि च यैः पूर्वं धतानि त एव नयन्ति हृष्टाण्टेत्वात्। अत्यस्तानि पृथङ्गोक्तान्यर्थप्राप्तत्वात्। आददते मान्यः द्वोणकलशं वायं व्यानीष्टमं काश्चर्यमयानपरिधीनाश्चवालं प्रस्तरमेक्षव्यो विष्ठती तद्वर्हिरुपसन्नद्धं भवती (श्वात्रावश्चर्यादिश्चराह्यादिश्चराह्य अतत्वात्। अत वायव्यानि = सोमपात्राणि। यद्यप्य भीषोमीये मन्यनस्य विकल्पः, तथापि मन्यनचतुष्टयं नोयत एव सवनीयार्थम्। भावादीनामण्युत्तरेष्टुरेवोपयोक्ष्यमाणानां नयनिवधानात्।

(४) क्षप्तये प्रहियमाणायानुब्रश्चि । सोमाय प्रणीयमानायानुब्रश्चीति वाऽध्व-युवनात् (का०श्चौ०८।ण३) प्रेषितो वक्ष्यमाणा ऋचः पठेत् । ( ६ ) शां०श्चौ० ५।१४।८। आध्वर्यवपद्धतिः ।

व, श्राज्यानि खुवादीनि च। ब्रह्मा इते च सोममादायाशिमन्वेति। यजमानो वा सोमर्ड० हरेत ।

1 1

II-णि

ਰਂ.

त•

(09

ĮI 10.

म

कल

नव ाति न्ति

य

वो•

य-

H I

5**a**·

131

अध्वर्धुर्गच्छन् अग्ने नयेति वाचयति यजमानम् ।

"ॐअग्ने नय सुपथा राये Sअस्मान् विश्वानि देव व्युनानि विद्वान्। युयोध्यस्मज्जुहुराणमेने। भृयिष्ठान्ते नम ऽउक्तिं विधेमेणति ब्रहि ।

"ॐ अन्तेनय सुप्धाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। युवाध्यस्मज्जुहुराणमेना भूयिष्टां ते नमऽ उक्ति विधेम" (५।३६)। पूर्वद्वारेण निष्क्रम्यात्तरेण सदो(१)हत्वाऽऽग्नीभ्रेऽग्नि निद्धाति । ब्रह्मा च स्रोपमन्यस्मै प्रदायानिहितेऽग्नौ आग्नोध्रमु चरेण गत्वा पूर्व-होत्रपद्धतिः।

अथारमभ्यं सवितः सर्वताता दिवे दिव आसुवा भूरि पश्वो३म । सावीर्हि देव प्रथमाय पित्रे वश्मीणमस्मै वरिमाणमस्मै। अधास्मभ्यं सवितः सर्वताता दिवे दिव श्रासुवा भूरि पश्वो३म्। लावीर्हि देव प्रथमाय पित्रे वन्मीणमस्मै वरिमाणमस्मै"।

इत्यासीनाऽनूच्य, विरमेत्।

तते।ऽनुगच्छन्नपरा अष्टौ ऋचोन्वाह ।

''अथास्मभ्यं सवितः सर्वताता दिवे दिव श्रासुवा भूरि पश्वो३म्। उतिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे। उप प्रयन्तु मरुतः सुदानव

इन्द्र प्राग्रभेवा सचे। ३म्(२)। प्रेतु ब्रह्मण्हपतिः प्र देव्येतु सुनृता । श्रच्छा वीरं नर्यं पंकिराधसं

देवा यज्ञं नयन्तु ने ३म्(३)। होता देवा समत्यः पुरस्तादेति मायया। विद्धानि प्रचाद्याः म्(४)। वाजी वाजेषु धीयतेऽध्वरेषु प्रणीयते। विश्रो यज्ञस्य साधने।३म्(५)। धिया चके वरेण्या भूतानां गर्भमाद्धे(६) । दक्षस्य पितरं

तना३म्(७)।

(१) "हृत्वाग्नीनि" इति ख पाठः ।

(३) ऋ० १।४०।३। (४) ऋ० ३।२७।७। (२) ऋ० १।४०।१।

( ६ )। "होता देवो अमर्थं" इत्यस्य तृचस्य तृतोयायामृचि "भृतानां गर्ममाद्घ" इति यः पादस्तं बुवन् गर्भकामायै गर्भमियं लभतामिति ध्यायादुत्तरेण सदोऽनुसंयन्। (७) ऋ० ३।२७।९। उदरं सद इति सामान्यावः।

\$80

आध्ययंवपद्धतिः।

द्वारेण प्रविश्य धिष्णयस्य दक्षिणत उपविशति तुष्णीम् ।

यजमानश्च तत्पश्चिमतः निहितेऽशौ श्रावद्रोगकलशसामपात्राणि च तत्र निद्धाति । सोमासन्दीं च आश्चेयकाणे । अश्चीपाशीयं पशुमः प्यानीय तत्र वन्नाति शाखान्तरात् ।

संभरकृतेनैवाज्यशेषेण प्रचरएयां सकृद्गृहीतेन समिद्रक्षेषयन इति

द्ध

ती वी

त्रिः

जुहोत्यस्मिन्।

"ॐप्रयत्नोऽअग्निर्वरिवस्कृणेात्वयम्मृधः पुर पतु प्रसिन्दन् । अयं व्वाजाञ्जयतु व्वाजसोतावयर्ठ० शत्रूखयतु जर्ह्णाणः स्वाहाः" (५।३।७)।

हौत्रपद्धतिः ।

उप त्वाग्ने दिवे दिवेदेश्यावस्तर्धिया वयं । नमे। भरत्त एमसे।३म् । राजन्तमध्वराणां गेषामृतस्य दीदिविम् । वर्द्धमानं स्वे द्मे।३म् । स नः पितेव सुनवेऽग्ने सुपायने। भव"

विरमेत्।

तते। द्वर्युः आग्नीभ्रीयेऽप्तिं निद्धाति(१) आहुतौ हूयमानायाम् । "सचस्वा नः स्वस्तयोश्म् (२)।

अग्ने जुपस्व प्रति हर्यं तद्वचे। मन्द्र स्वधाव ऋतजात सुक्रते।म्।" आरमेत्।

तत उत्तरेणाग्नीभीयमग्नि अनुसंयन्।

"या विश्वतः प्रत्यङ्ङ्खि दशँती रगवः सन् दृष्टौ वितुमाँ इव क्षयोशम्(३)।

सोमे। जिगाति गातुविद्वानामेति निष्कृतम् । ऋतस्य यानिमाः

सदो३म्।

सोमो अस्मभ्यं द्विपदे चतुष्पदे च पश्वे । अनमीवा इपस्करे भू। अस्माकमायुर्वर्धयन्नभिमातोः सहमानः"।

आरमेत्।

तत आहवनीये ह्यमानायाम्— "सोमः सघस्थमासदे ३म्()। उप प्रियं पनिष्नतं युवानमाहृतीवृधम्"।

(२) ऋ० १।१।७-९ (३) ऋ० १।१४४।७। (४) ऋ०३।६२।१३-१९।

<sup>(</sup>१) अग्निनिधानातपूर्वे ब्रह्मयजमानाबुपविशतो दक्षिणतः । ब्रह्मा चामीध्रमुत्तरेण गत्वा पुर्वद्वारेण प्रविश्य घिष्ण्यस्य दक्षिणतस्तूष्णीमास्ते ।

## अय्रीषोम्रोयः पशुः।

188

#### आध्वयंवपद्धतिः।

इदसझये।

ले

ति

,,,

[ ]

199

्व

11-

[]

तरेण

तमुत्तरेण परिक्रम्य पूर्वया द्वारोपनिष्क्रम्याहवनीयस्यात्तरते। नि-ध्वात्यन्यदाज्यसोमवर्जम् ।

ब्रह्मा यथेतमेत्यास्ते दक्षिणते। हुते च सोममादायावहनीयं चातीत्य । यजमानः स्वसञ्चरेणेत्य दक्षिणते। वहिवेंद्युपविशति । आज्यानि सोमं च धारयन्तयेव ।

#### औद्भात्रपद्धतिः।

शो वा न। ३। सन्ते पया। सी ३ समु। यन्तु वाजाः। संवृष्णिया। भी ३ अभि। साति षाद्याः। आप्यायमा । ने ३ अमु। तायसीमा होत्रपद्यतिः।

अनारमेत्।

ततः प्रपाधमाने—

"अगन्म विभ्रता नमा(१) ३म्।

तमस्य राजा वरुणस्तमित्रवना कतुं सचन्तमारुतस्य वेधसः। दाधारदक्षमुत्तममहर्विदं व्रजंच विष्णुः सखिवाँ मपार्णुतो(२)३म्। अन्तश्च प्रागा अदितिभवास्यवयाता हरसा दैन्यस्य"।

इत्यनुप्रपद्य, अत्रारमेत्।

तता दिल्लेण हिवर्द्धाने राजनि सन्न उत्तरता दक्षिणा तिष्ठन्।
"इन्द्विन्द्रस्य सख्यं जुषाणः श्रीष्ठीवधुरमनु राय ऋथा३म(३)।
इयेने। न योनि सदनं धिया कृतं हिरण्ययमासदं देव एषति
एरिण्ति बहिषि प्रियं गिराश्वो न देवाँ अप्येति यिष्ठिया३म्(४)।
गणानां त्वा गणपतिं ह्वामहे किवं कवीनामुपश्रवस्तमम्।
ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पति आ नः श्रुणवन्न्तिभिः सीद् सादने ३म्(५)।
अस्तम्नाद्यामसुरे विश्ववेदा स्रामित वरिमाणं पृथिव्याः।
आसीद्द्विश्वा भुवनानि सम्राड्विश्वेत्तानि वहणस्य वताने । ३म्(६)।
एवा वन्दस्व वहणं बृहन्तं नमस्या धीरममृतस्य गोपां स नः शर्म

त्रिवरुधं वि यंसत्पातं ने। द्यावापृथिवी उपस्थे।३म् । एवा वन्दस्व वरुणं बृहन्तं नमस्या धीरममृतस्य गोपां स नः शर्म

त्रिवस्थं वि यंसत्पातं ने। द्यावापृथिवी उपस्थी ३म् ।

(१) ऋ०९।६ण२९।(२) ऋ०१।१९६।।।(३) ऋ०८।४८।२। (४) ऋ०९।७२।६।(९) ऋ०२।२३।१।

## अग्निष्टोमपद्धतौ—

आध्वर्यवपद्धतिः।

धिष्णयाज्यवायोऽध्वयोरेवापरिसमाप्तेः । उत्तरवेदाविध्मपोत्तणादि करोति । ब्रह्मन्निध्मं० (१) अनुज्ञात इध्मं प्रोक्षति ''ॐद्वष्णाऽस्याखरेष्टाऽसये त्वाजुष्टम्ब्रोक्षामि" (२।१) । खरात्तरार्द्धे वेदिप्रोक्षणं(२)वेदिरसीति । औद्वात्रपद्धतिः ।

दिविश्रवा। सी ३ उत। मानिधिंग्वा। ओवार। २। ओ २ वा ४ प्रार भी हो वा। ज्या ३ (३) ॥ ३०॥ हो बा। ज्या ३ (३)॥ ३०॥ ग्रहर

यां

द्रोच

र्प

न€

₹₹

रिष्

येनैव

( হা

वचः विध

श्रीद

एवा वन्दस्व वरुणं वृहन्तं नमस्या धीरममृतस्य गोपां स नः शर्म त्रिवरूथं वि यंसत्पातं ने। द्यावापृथिवी उपस्थे।३(४)म् ।

इति परिधाय तते। मदन्तीरुपस्पृश्य श्रग्नीषे। सप्रणयनकाले येन पटेन्नाच्छादिते। भवति तं गात्रपटं वृद्धसम्प्रदायाद्गृहीत्वा सन्यावृद्धविर्धान्याः (५)पूर्वस्यां द्वार्युपविशति । सन्यावृद्धत्ररेण हविद्धानिन गत्वा तत्रे वोपविशति ।

#### इत्यग्नीषोमप्रणयनम् ।

(१) 'ब्रह्मक्रिध्म'प्रोक्षिष्यामि" इति ब्रह्माणमामन्त्रयेत्।

ततो ब्रह्मा—''ओँ प्रोक्ष यज्ञं देवता वर्धय त्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानो अस्तु सह क्रियोगिं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च येहि" (का०श्रौ०२।१।८) इति मन्त्रमुपांग्रु पठित्वा "ॐ ३ प्रोक्ष" इत्युच्चरब्रध्वमृतुजानीयात्।

ततोऽध्वयुः ॐ कृष्णोऽस्याखरेष्ठोऽरनये त्वा जुधं प्रोक्षामी"ति मन्त्रेणेध्मं प्रोक्ष्य "ॐ वेदिरसि बहिषे त्वा जुधं प्रोक्षामी"ति खरोत्तराखं वेदिप्रोक्षणं कुर्यात् ।

(२) प्रकृतौ । शाखान्तरे श्रूयते "वेदिरसि वहिषा त्येति त्रिवॅदि प्रोक्षती" विष् तत्रायं संशयः— किं प्रत्याभ्यासं मन्त्रावृत्तिकत सकृदेवादौ मन्त्र हति । प्रोक्षणार्थत्वा नमन्त्रस्य प्रोक्षणस्य च संख्याया भिन्नत्वात्प्रतिप्रधानं च गुणानामावृत्तेः प्रत्यभ्यास् मावृत्तिः । किं चानेन मन्त्रेण त्रिः प्रोक्षतीति वचनाद्विशिष्टमन्त्रावृत्तिर्गम्यते हिष् पृवंपक्षे—संस्कायवेद्या एकत्वेन समन्त्रकप्रथमप्रोक्षणेन तत्संस्कारसिद्धौ पुनर्न मन्त्रः, वैयथ्यात् । प्रोक्षणावृत्तिस्तु वाचिनकी, इति वैषम्यम् । अतः सकृदेव मन्त्रावृत्तिरितिष्टः वीमीमांसा सिद्धान्तः । तथा च सूत्रे = "वेदिप्रोक्षणे मन्त्राभ्यासः कर्मणः पुनः प्रयोगात्।

- पकस्य वा गुणविधिर्द्रव्येक्तवात्तस्मात्सकृत् प्रयोगः स्याः (मी०द०११।४।४७-४८) दिति। (३) आ० आ० १,३,२,=आ० गा० ४,१.९।
  - (४) ऋ० ८।४२।२
  - ( ५ ) केचिद्ध्वयंनोऽपरया द्वारा हविद्धांने सोमं प्रवेशयन्ति, तस्मिन् क्रियमाणे

आध्वर्यवपद्धतिः ।
''ॐवेदिएसि वर्हिषे त्वा जुष्टं प्रोक्षामि" (२११) ।
पश्चाद्वोत्तरवेदेदेशे ब्रह्मन् वर्हिः० ।
अनुज्ञाता वर्हिः प्रोक्षति स्नुग्भ्यस्त्वेति ।
''ॐ वर्हिरसि स्नुग्भ्यस्त्वा जुष्टं प्रोज्ञामि" (२११) ।
सशेषो मृलावसेकः(१) । वर्हिर्विस्निष्टस्य पुरस्तादातिथ्याप्रस्तर•
प्रहुणं विष्णोरिति ।

"ॐ विष्णोस्तुपोऽसि" ( २।२ )।

ब्रह्मणे सप्तर्पणं सन्नहनं विस्न एस्य स्तीर्यमाणदेशस्य नैर्म्यः वा निधावान्येरवच्छादयति । खरोत्तराद्ध प्रोक्षिते एकवृत् स्तरणं पश्चाः होत्तरदेशे ।

"ॐ ऊर्णस्म्रद्सं त्वा स्तृणामि स्वासस्थान्देवेभ्यः" (२।२)। दक्षिणतस्तूर्णीं वर्हिषि प्तच्याखां स्तृणाति। नापन्नतृणनिरसनम्।

इध्मात्समिधमादाय ब्रह्मणः प्रस्तरं चादायाद्ववनीयं कल्पयत्युपः र्थुपरि प्रस्तरं धारयत्युत्मुके उद्हत्यनुयाजाश्चेत् ।

आतिथ्यपरिधीन् परिद्धाति गन्धवं इति प्रतिमन्त्रम् । सध्यसम् ।

"ॐ गन्धर्वस्ता विश्वावसुः परिद्धातु व्विश्वस्यारिष्टये यजमा-गस्य परिधिरस्यग्निरिडऽ ईडितः" (२।३)।

द्विणम्।

ार्भ

2.

ıf.

न्त्रे

सप्त

ति

क्ष्य

ते।

वाः

H.

इति त्रः,

ापू.

त्।

वि।

ाणे

् 'ॐ इन्द्रस्य वाहुरसि द्विणा व्विश्वस्यारिष्ट्ये यज्ञमानस्य परिधिर् रस्यग्निरिडऽ ईडितः" (२।३)।

उत्तरम् ।
"ॐ मित्रावरुणौ त्वोत्तरतः परिधत्तान्ध्रुवेण धर्मणा व्विश्वस्यारिष्ट्यै यजमानस्य परिधिरस्यग्निरिड ईडितः" (२।३)।
प्रथमं परिधिर्ठ० समिधापस्पृश्य वीतिहोत्रमित्यादधाति ।

"ॐ वीतिहोत्रं त्वा कवे द्युमन्तर्रं० समिधीमहि।

येनैव मार्गेण ते गच्छन्ति तेनैव पृष्ठतो होताऽनुगच्छेत् "तमस्य राजेति प्रपाद्यमान" (शां० श्रो० ९।१४।१७) इत्याद्यनुवचनमत्रापि पूर्वेण तुल्यम् । इयांस्तु विशेषः—अनुवचनसमासौ गोत्रपटं गृहीत्वा दक्षिणावृद्धत्वाऽपरया द्वारा निष्क्रम्य ततः सव्यावृद्धविभागारमुत्तरेण गत्वा तत्रैव पूर्वस्यामेव द्वार्युपविशेत् "अनुसमेति होता" (शां० श्रो० ९।१४।२२) इति कल्पसूत्रात् । अस्मिन्नपि पक्षे ब्रह्मयजमानयोः प्राग्द्वारैव प्रवेशः।

(१) "ॐ सदित्यै व्युन्दनमसी" वि (२।२) मन्त्रेण। २५ अग्नि०

```
आध्वर्यवपद्धतिः।
```

可干

सं

नि

येना

वित

प्रती

त्।

ऊ

चाध प्राप

यथ

EH

एवः

तथ

वरं

न

यज

सरि

धडा

अग्ने वृहन्तमध्वरे" (२१४)। अनुपरपृश्य द्वितीया एं समिद्सीति । "ॐ समिद्सि" (२।५)। प्रागाह्यनीयेचणाःकृत्वोकविष्ण इति जुहोति सकृद्गृहोतं प्रचर-एया स्रवेण वोत्तरवेदौ । "ॐ उरु विष्णो विक्रमस्वोरुक्षयाय नस्कृधि । घृतं घृतयोने पिव प्र प्र यज्ञपतिन्तिर स्वाहा" ( ५ । ३८ )। इदं विष्णवे०। सुर्य्यस्वेति जपत्याह्वनीयमीक्षमाणः । ''ॐसुर्यस्त्वापुरस्तात्पातु कस्याश्चिद्भिशंस्त्यै" ( २14 ) 1 सस्वरं सन्त्रपाठः । आवृत्य वेदिं वर्हिषस्तृणे तिरश्ची निद्धाति सवितुरिति। "ॐ सवितुःर्वाहू स्थः" (२।५)। अन्ये बाऽयुक्तत्वात । "ॐ सवितुर्वाह स्थः" (२।५)। तयोः प्रस्तर ए स्तृणात्यू ण्रेम्ब्रद्समिति । ''ॐ ऊर्णम्प्रदसन्त्वा स्तृणामि स्वासस्थं देवेभ्यः" ( २ । ५ )। पाणी अभिनिद्धात्या त्वा वसव इति । "ॐ आ त्वा वसवा रुद्रा आदित्याः सद्नतु" (२।५)। स्रवा(चा)सि निधानं तृष्णीम्। शन्याग्रन्ये जुहुं प्रतिगृद्य निद्धाति घताचीति । "अ घृताच्यसि जुहूर्नाम्ना सेद्मिप्रयेण धाम्ना प्रियर्ड० सर्ड श्रासीद्" (२।६)। वर्हिष्युपभृतम्। "ॐ घृताच्यस्युपभृन्नाम्ना सेद्म्प्रियेण धाम्ना प्रियर्ठ० सद् ऽआ सीद" (२ । ६)। तृष्णीं तदुत्तरतो वसाहोमहवनीयम्। उपभुनमन्त्रेण पृषदाज्यम् । त्रियेण धाम्नेति वाऽविशेषोपदेशात् ( का॰ श्री० पाष्टा२७ )। "ॐ प्रियेण धाम्ना प्रियर्ड० सद ऽश्रासीद्" ( २ । ६ ) । तुष्णीं वानस्पत्यम् । आज्यस्थार्छी प्रियेणेति । "ॐ प्रियेण धाम्ना प्रियर्ठ. सद् त्रासीद्" ( २ । ६ ) ।

### अझीषोमीयः पशुः ।

183

आध्वर्यवपद्धतिः ।

भ्रुवा ऽअसद्त्रिति स्थालीपूर्वकमालम्भः । (पाहिमामित्यात्मा-तम्भः ।) उद्कोपस्पर्शः ।

दक्षिणानसे। दक्षिणतः समन्त्रं ब्रह्मास्ते।

(१)आसाद्याज्यानि पाणी प्रक्षात्य यजमानस्य ब्रह्मणा वा सकाशाः सोममाद्य हविद्धीनमग्डपं पूर्वया द्वारा सयजमानः प्रविशति।

दक्षिणेऽनिस ऋष्णाजिनमास्तीर्थं यजमानान्वारव्यस्तस्मिन सोमं

"ॐदेव सवितरेष ते सोमस्तर्ठ० रक्षस्व मा त्वा द्भन्" (५।३८)। एतस्वमिति विसुज्यो(३)पतिष्ठते यजमानः।

"ॐ एतस्वन्देव सोम देवो देवां उपागा ऽइदमहम्मनुष्यान्तसह रा-

(२) त्यग्रोधश्चेत्तस्यापि सोमेन सहैव प्रणयनमासादनं च, ऊहश्च मन्त्रे। "देव स-वितरेतौ ते सोमन्यग्रोधौ तौ रक्षस्व मा त्वा दमता" (१।३९) मित्युमयोः स्थापनम्।

(३) अत्र विसर्गोपरेशात्कृष्णाजिने निधानकाले यजमानः सोममन्वारमत इति प्रतीयते । "अथानुख्ज्योपतिष्ठत एतत्त्वं देव सोमेति" ( शव्त्रा ३।६।३।१८ ) श्रुतत्वा-त् । अनुस्ज्य सोमं मुक्त्वा यजमानः सोममुपतिष्ठते कुत एतत् "अग्नीपोमौ वा उपत-मन्तर्जम्म आद्धाते यो दीक्षतं" ( शव्त्राव्या ३।६।३।१८ ) इति वचनात् । सर्वमेव चात्र उप्वर्वं निष्क्रमणादि याजमानं कर्म, मन्त्रलिङ्गवाक्यशेषेभ्यः आ ब्राह्मणसमाप्तेः । तत्र वाध्वर्युणानुत्सुष्टे यजमान उपतिष्ठत इत्यसमानकर्वक्योः पूर्वकालेऽनुस्रज्येति लयप् प्राप्नोति नेष दोषः । आध्वर्यवोऽपि द्यानुसर्गो यजमानेन क्रियत एव हेतुकर्वकत्वात् । यथा "वाचं विस्ज्य समिधादानमिति ( काव्य्रोव्यादा पश्चना प्रत्युपतिष्ठते" एवमोद्दशोणित । ननु च यथा "प्रतिप्रस्थाता पश्चना प्रत्युपतिष्ठते" एवमोद्दशो वाक्यशेषो अवति । तत्प्रत्यक्षं वरुणपाशादग्नेष्व निर्मुच्यत इति । त्या च मन्त्रलिङ्गान्यपि "यो वै कां च ऋत्विज आशिषमाशासते यजमानस्य व से"त्ये न विधास्यन्ते । नैतदेवम्—तन्न हि प्रतिप्रस्थानुश्रवणाद्युक्तं यद्यजमानो न प्रत्युपतिष्ठते । इह तु समाख्यानप्रमाणकोऽभ्वर्युन्ते शक्नोति लिङ्गवाक्यशेषगम्यं यजमानं वाधितुं तस्माधाजमाना एवोपस्थानादयः । अन्ये त्ववान्तरदीक्षाविसर्गायं यजमानं वाधितुं तस्माधाजमाना एवोपस्थाननिष्क्रमणे इति हरिस्वामिनः । सिमिदाधानं याजमानं मन्यन्ते तेनोपस्थाननिष्क्रमणे इति हरिस्वामिनः ।

क्यग्रेषि चास्य मन्त्रस्योहः "एतद्युवां सोम न्यश्रोधौ देवौ देवां उपागा" इति । अनेकयजमानके च सर्वे गृहपतिमन्वारभन्ते विस्रुज्योपस्थानं कुर्वाणं तन्मन्त्रे "उपागा हुदं वर्यमनुष्यानि"ति बहुषु। "इदमावां मनुष्यानि"ति द्वियजमानके विशेषः।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

द्ऽ

आ.

FTO

<sup>(</sup>१) अत्र यद्यपि सूत्रकारेणासाद्याज्यानी (८।७।१६) त्याज्यासादनानन्तरमेव कृष्णजिनास्तरणाद्युक्तं तथापि 'प्राकृतं च विकृता (का०श्रो०१।५।४) विण्त्यनेन न्या∙ वेनाज्यालम्भात्मालम्भोदकोपस्पर्शनानि ततः पुर्वे भवत्येव । तथा च शाखान्तरे— "आसाद्य ह्वी•ेपि सम्मृद्याप उपस्पृदय राजानमादाय प्रपद्यत" इति ।

#### आध्वर्यवपद्धतिः।

यस्पोषेण" ( प्रा३९ )।

यजमानः स्वाहा निरिति निष्क्रम्य(१)।

"ॐ स्वाहानिव्वं रूणस्य पाशान्मुच्ये' (४।३९)।

अग्ने वतपा इत्याह्वनीये सभिधमाधाय ।

"ॐअग्ने व्रतपा या तव तनूर्भय्यभूदेषा सा त्विय ये। सम तन्रस्यः य्यभूदियर्द० सा मिय ।

यथायथन्नौ त्रतपते वतान्यतु मे दीन्नान्दीन्नापतिरम् ऐस्तानु तप

तद

इबेर

ब्राह

वध

निव

सम वर्ज

वल

शी

तन्तु

पीत दीर्घ

शुक

शुल शोष

अव

35

प्रत्

अध

प्रथ

वृर्त

वज्र

स्तपस्पतिः" (५।४०)।

मदन्तीरुपस्पृश्य, अङ्गुलीविस्जते ।

पत्नी च (२)गाईपत्ये तुःश्णीं समिधमाधाय मद्नतीरुपस्पृस्याङ्गुलीः

विस्जते।

श्रध्वर्थुश्चात्वाले मदन्तीः कृत्वा नामश्रहणभोजने(३) अस्यातः कुर्वन्ति। वृत्यनिवृत्तिः । हविःशेषभक्षः(४) सवनीये ।

श्रानीषोमीयाऽतः(५) पश्चस्तद्देवत्यः पशुपुरे।डाशः। अभ्वयादि(६)करोति । देवस्य त्वेत्यस्रिमादाय।

"ॐदेवस्य त्वा सिवतः प्रस्वेऽश्विनार्वाहुभ्यामपृष्णे हस्ताभ्याम्। आद्दे नार्यसि" (६११)।

(१) अनेकयजमानके निष्क्रमणाद्यङ्गुलिविसर्गान्तं सर्वेषां अवति ।

(२) नानागार्हपत्यपक्षे तु स्वस्वगार्हपत्ये सर्वासां समिधादानाराङ्गुलिविसर्गाः स्तम् । एकगार्हपत्यपक्षे तस्मिन्नेव सर्वाः पतन्यः समिध आद्ध्यः ।

(३) पुरुषमात्रधर्मोऽयं "तस्मादस्यात्राश्ननित मानुषो हि भवति" इत्यादि श्रुतेः।

(४) हविःशेषमक्षः प्रातरेव नाच "तस्मादुपवसथे नाऽक्ष्नीया"दिति निषेधात। "प्रातः शेषांश्च भक्षांश्च भक्षयती"ति श्रुतेः। स चार्यं शेषो सवनीयशेषो न हवि-मात्रस्य।

सत्रेऽपि यजमानानां अक्षणाय सवनीयपुरोडाशानामेव वृध्युपदेशात् ''अथ यन्नानाः पुरोडाशाः भूयो हिनरिच्छष्टयत्समाप्त्या" इति । अत्र मानवे निशेषः ''हिविष्यं पत्नी प्राश्नीयाद्धविरुच्छिष्टटं यजमानोऽग्रेण हिवधांने परेण खुरदण्डान् दक्षिणातिकः म्यापरो ब्रह्मण डपविशत्येष सञ्चर" इति ।

(६) पशोदवताभिधानार्थमेतत्सूत्रमन्यवधानज्ञापनार्थं च । अतःपरं सौमिकैः पदार्थीरन्यविद्यां पाञ्चकमेव कर्तंन्यमिति । "उपांशु चरति प्रागरनीषोमीयादि" (का॰ श्रो॰ णशार ) त्यस्यायमविधिति ज्ञापनार्थं, साद्यष्क्रे च "पुरोडाशो वाऽरनीषोमीय स्थान" (का॰ श्रो॰ रशास्त्र) इत्युक्तं सोप्यस्मिन्नवसरे यथा स्यादित्येवमर्थमर्गनी पोमीयोऽतः पश्चरितिस्त्रं कृतम् ।

(६) आज्यासादनान्तस्य पूर्वे कृतत्वादम्यादानादेरेवायमवसर इति ।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

# अश्रीषोमीयः पशुः।

११७

आध्यर्थवपद्धतिः। यूपावटं परिलिखत्याद्दवनीयस्य पुरस्ताद्दन्तर्यद्यर्थम्(१)। "ॐइदमहर्ठे० रक्षसाङ्ग्रीवा अपिक्तन्तामि" (६।१)। उदकेापस्पर्शः। उपरसम्मितं खनति। प्राचः पाॐग्रुनुद्वपति। तद्येण यूपं (२)प्राञ्चं निद्ध्मति । कुशमुष्टिमुपरि तस्मिन्

(१) अत्र मीमांसा— अन्तर्वेदि मिनोत्यर्धे यूपाङ्गमुत लक्ष्येत् । देशं यूपाङ्गभावेन वेदिभागोऽत्र चोद्यते ॥॥ बहिवेंद्यर्धमित्येतद्वाक्यं भिद्येत तद्विघौ । मीयमानस्य यूपस्य तावान्देशोऽत्र लक्ष्यते ( जै० न्या० मा० ३।७।११-१२ )।

**i**:

í:

ì.

0

(२) यूपलक्षणं कात्यायनपरिशिष्टे-बातुबैण्ये प्रवक्ष्यामि वृक्षाणां पशुभिः सह । वृक्षा च्छेदेन विज्ञेया वर्णेन प्रावस्त्रथा ॥ श्वेतरुत बाह्मणो ज्ञेयः पिञ्चरः क्षत्रियः स्मृतः।वैश्यस्तु धूम्रवर्णः स्यात् कृष्णं गृहं विनिर्दिशेत्। ब्राह्मणे ब्राह्मणो यूपः क्षत्रिये क्षत्रियो अवेत् । वैश्ये तु वैश्ययूपः स्यात् कृष्णं गुद्धं तु वर्जयेत् ॥ वधवातमा तथा यूपो यूपे ह्यात्मा प्रतिष्टितः । अत्मा वै यजमानस्य यूपत्वमनुगञ्छति ॥ निन्दां प्रशस्ति वक्ष्यामः कात्यायनमतं यथा। यूपस्य सचपालस्य अध्वर्युः कारयेत्सदा ॥ भारमनं यजमानस्य यूपमाहुर्मनीषिणः । यूपं श्रेष्टतमं कुर्यादध्वर्युः सर्वकर्ममु ॥ समभूमिषु ये जाता विविक्त काननान्तरे । स्निग्धा बहुरुपर्णाश्च ते यूपा यज्ञकर्मणि ॥ वर्जयेत्कन्दरे जातं तटजातं तथैव च । गिरिमुर्द्धनि ये जाता नदीकूलाश्रिताश्र ये ॥ वल्लीभिवेंष्टिताश्चेव वक्रविनिहतास्तथा । सुषिरा जर्जराश्चव कोटरैराश्रिताश्च ये ॥ शीर्णीस्य कटसम्बन्धान्यूपांश्च परिवर्जयेत् । छेदनेन प्रमाणस्तु तन्तुको यदि दृश्यते ॥ तन्तुकेन तु विज्ञेयः कण्टो वा यदि वा कृमिः। माञ्जिष्टवणसंकाशे शल्ये भवति दृद्रः॥ पीतके मण्डले गोधा नीले विद्याद् भुजद्गमम् । श्यामं वा यदि वा ऋष्णं मण्डलं यदि दृश्यते॥ दीर्घसर्पविकारः स्याद्दश्यते नात्र संशयः । कपिले मूर्पिकं विद्यात्कृकलासं तथाऽरुणे ॥ शुक्लवर्णे तु पाषाणं कपोते गृहगोधिकाम् । क्षते च रुधिरस्नावं गोविद्धे रोगिता तथा ॥ **शुलकं वर्जयेज्ञित्यं** सर्वयज्ञेषु निश्चितम् ।उच्छितो यजमानस्य यूपवक्त्रं तु नाहरेत् ॥ शीर्णाकृतिर्विपर्यस्तस्तथैव धनुराकृतिः । उच्छितो यजमानस्य पशुपुत्रविनाशकृत ॥ अव्रणो न च शुष्कापो सध्ये चोपनतो भनेत्।अग्रे चोपनतः किञ्चित्स यूपो यज्ञियः स्मृतः॥ उच्छीयमाणो यूपस्तु दक्षिणा पतितो यदि। तस्मिन्सम्वत्सरं मृत्युर्वजेमाजस्य निर्दिशेत्॥ प्रत्यगुत्तरतो वापि यस्य यूपोन्नतो भवेत् । प्रागेव तु विनाशः स्याद् ध्रुवमप्सु भयं भवेत् ॥ अथ तस्यैव यूपस्य यदृष्टाश्रीणि कुवंते ॥ चौराद्राजकुलाद्वापि उभयत्र भयं भवेत् । प्रथमाश्रिविनाशे च उभयत्र भयं भवेत । द्वितीयस्यामिष्टनाशस्तृतीया तु प्रजां हरेत्॥ चतुथ्यो मरणं विद्यात्पञ्चम्यां तु धनक्षयः । षष्टी पत्नीविना्शाय सप्तम्यामनिलाद्मयम् ॥ चौराद्राजकुलाद्वापि अष्टम्यां भयमिष्यते । प्रथमा अग्निदैवत्या द्वितीया सोमदेवता ॥ वृतीया वारुणी प्रोक्ता वतुर्थी यमदेवता । पंचमी नागदेवत्या पष्टी अनिलदेवता ॥ सप्तमी पितृदेवत्या अष्टमी सूर्यदेवता । अश्रीणां देवता होता यूपो वेष्णव उच्यते ॥ वज्रस्य देवता होता एतत्ते यूपलक्षणम् ॥

आध्वयंवपद्धतिः ।

(१)प्रथमशकत्रञ्ज, अत्रमुत्तरेण चवालम् ।

यवाऽसीत्यप्सु यवानेष्य ।

"ॐयवेऽिस यवयासमद्धेषा यवयारातीः" (६११) ।

प्रोक्षत्यप्रमध्यमुलानि दिवे त्वेति प्रतिमन्त्रम् ।

"ॐदिवे त्वा प्रोक्षामि ।

ॐअन्तरित्ताय त्वा प्रोक्षामि ।

ॐअन्विव्ये त्वा प्रोक्षामि ।

व्येष्ट प्रेष्ट प्राव्या प्राप्ति ।

"ॐयुन्धन्ताल्लोकाः पितृषद्नाः" (६११) ।

वद्देष्पितृषदनमस्ति ।

"ॐपितृषदनमस्ति" (६११) ।

अत्र मीमांसा-

उदकापस्पर्शः।

अभीषोमीयमुख्येषु यूपो भिन्नोऽय तन्त्रता । उपदेशातिदेशाभ्यां भिन्नो नो कालभेदतः ॥ संस्कारास्तक्षणाद्याः कि भिन्नास्तन्त्रेण वा ऽिषमः।पञ्चकालत्वतो मैवं यूपत्वापादका यतः ( जै० न्या० सा० ११।३।३-४ )।

(१) अयमेव ( छिद्यमानस्य यूपस्य प्रथमं पतितः ) शकलः स्वक्शब्दवाच्यः। सं च युपवत् ( जै॰ सु॰ ११।३।३-४ ) सर्वापञ्चसाधारणः।

तथा हि मीमांसा—

स्वरुभिन्नोऽथवैकः स्यादस्वकालत्वतो भिदा । प्राथम्यमेकशकले तन्त्रं स्याद्विशेषतः। ( जै० न्या० मा० ११।३।९ )

अन्यच-

स्वहं दुरुत इत्यत्र स्वहर्यूपात् पृथक् छिदाम् । प्रयोजयेन वाऽऽचोऽऽस्तु विशिष्टस्य विधानतः । आचस्य यूपलण्डस्य स्वहत्वाख्यविशेषणे । विहिते लाघवं तस्मादनुनिष्पन्न एवं सः ।

(२) अत्र चासंस्कृता एव कुशा ग्राह्मा। तथा हि कात्यायनः "कौशं बहिः" (१।३।१२) इति।

मीमांसा च-

बहिराज्यपुरोढाशशब्दा संस्कारवाचिनः। जात्यर्था वा शास्त्ररूढेस्ते स्युः संस्कारवाचिनः॥ जाति त्यक्त्वा न संस्कारे प्रयुक्ता लोकवेदयोः। विनापि संस्कृति लोके दृष्टत्वाजातिवाचिनः॥

( जै॰ न्या॰मा०१।४।२२-२३)

13

इङ्

'यूपा

तत्रा

योर्

( \$

#### आध्वयंवपद्धतिः।

प्रथमशक्लं चाग्रेणीरसीति।

"ॐअञ्रेणीरिक स्वावेश उन्नेतृणामेतस्य विवत्ताद्धित्वा स्थास्यति"

अवटार्थमाज्यर्वे० शालाद्वार्यं सक्ष्स्कृत्य सुवेणावटे जुहोति त्रणीम् । इदं प्रजापतये० ।

यूपमुत्तरेण पुरस्तात्परिक्रम्याध्वर्युर्यज्ञमाने। वा यूप(१)मनक्त्युद्रः

यूपायाज्यमानायानुवाचित । यूपायाज्यमानायानुवृद्हि । देवस्त्वेत्यनक्ति ।

"ॐद्वस्त्वा सविता मध्वानकु" (६।२)।

हौत्रपद्धतिः।

श्रश्लीपोमीयेणोपवसथे पशुना यजते ।

( यूपाञ्जनम् )

युवाञ्जनम्।

तः

1)

(२)युपायाज्यमानायानुब्रहीत्युक्ते । ततो होता हविद्धीनपूर्वद्वार्युपविष्ट प्यान्वाह ।

"ॐ अञ्जन्ति त्वामध्यरे देवयन्तो वनस्पते मधुना दैव्येन।

(१) यूपाञ्जने घृतमन्यदेव लौकिकं प्राह्मं न स्थाल्यमाज्यम्। तथा च स्वम्-यूपाञ्जने च सर्पिः (का० श्रौ० २।८।८) इति ।

साद्यस्क ( तां० वा० १६।१३।८ का० श्रौ० २२।३।४७ ) खलेवाली यूपो भवति तत्रापि पर्यूहण—परिषेचन—अञ्जन—प्रोक्षणादिसंस्काराणामनुष्टानं भवत्येव ।

तथा हि मीमांसा-

पर्युहणाद्यञ्जनादि न स्यात्स्याद्वाऽत्र पूर्ववत् । न स्यादृष्टादृष्टभावादिवरोधाच तद्भवेत् । (जन्या॰ मा॰ १०।२।४१)।

यूपेकादशिन्यामञ्जनादेः परिन्ययणान्तानुसमयः कतंत्र्यः ।

तथाहि मीमांसा—

यूपाञ्जनादिश्वकः संघोवाऽनुसमीयते । एकेकः पूर्विवन्मीवं वचनात्काण्डसंगतेः ॥ ( जीवन्योव माव ११२१८ )॥

(२) यूपाञ्जनं शाङ्कायनानां यजमानकतृकम् । अत्र यद्यपि कात्यायनेन "पुरस्ता त्परिकम्याध्वर्थुर्यजमानो वा यूपमनक्त्युदृङङ्गुपविश्ये (६।२।२१) त्यध्वर्युयजमानः योविकल्पेन कर्तृत्वममिहितं तथापि शाङ्कायनानां "स्वभ्यक्तं स्वयमेव यजमानः कुर्वतिं (शां० बा० १०।१) ति विशिष्टश्रुतिबलाद्यजमानेनैव यूपस्य दक्षिणतः उदृष्ट्मुखतयोप-विहेन लौकिकेनाज्येन यूपाञ्जनं विधेयमिति ।

वै

भा

तंब सब

a

(8

गुण

(5

(3

निर

वर्ष

नल प्रक

श्रीव

सन

वार विर पणि

सिब

विर

वेद्भ

संग्र

माध

बौध

ताण

न्या

कृतः

वाार

मन्त्र

शब्द

विद्य

राम विष

200

आध्वर्गंवपद्धतिः।
चवालमुभयते।ऽन्तर्विहिश्च । देशभेदान्मन्त्रावृत्तिः ।
"ॐदेवस्त्वा सविता मध्वानकु" (६।२)।
आक्तं प्रतिमुश्चित सुविष्णलाभ्य इति ।
"ॐ सुविष्णलाभ्यस्त्वौषधीभ्यः प्रतिमुश्चामि" (६।२)।
सोवरमग्निष्ठादेशमक्त्वा,
ॐदेवस्त्वा सविता मध्वानकु" (६।२)।
विद्ययणदेशठे०समन्ता(१)त्पिरमृश्याध्वर्युनीवस्त्रजेदापरिव्ययणात्।
उच्च्छ्रीयमाणायानुवाचयति ।
यूपायोच्छ्रीयमाणायानुवृत्तेहि ।
धामग्रेणेत्युच्छ्रयति(२)।
अोद्वात्रपद्धतिः ।
यूवे।च्छ्रयणकाले उद्वात्यस्तातृप्रतिहर्तरि उच्छ्रीयमाणं यूपं पश्येयुः

यद्ध्वस्तिष्ठा द्रविणेह धत्तायद्वा क्षयो मातुरस्या उपस्थो रेम् (३)।
सक्षन्ति त्वामध्यरे देवयन्तो वनस्पते मधुना द्व्येन ।
यद्ध्वस्तिष्ठा द्रविणेह धत्तायद्वा त्वया मातुरस्या उपस्थोरम्।
अञ्चान्ति त्वामध्यरे देवयन्ते। वनस्पते मधुना दैव्येनणः ।
अत्रारमेत् ।
तत उच्छीयमाणायानुबृश्हीत्युक्ते—

हौत्रपद्धतिः।

(१) अत्र युपस्पर्शने प्रायिश्वतं श्रूयते "यद्येकं यूपमुपस्पृश्गेदेव ते वायो इति ह्या धिद हो एतो वा इति यदि बहुन एते ते वायव" इत्यादि । तिद्दं प्रायिश्वतं कि वैदिकं यूपोच्छ्यणादिविषये स्पशं उत लौकिके उतो भयत्रेति संशये—विशेषाश्रवणादिविषये स्पशं उत लौकिके उतो भयत्रेति संशये—विशेषाश्रवणादिविषयः प्रकरणाद्मलककल्पनापरिद्वाराच्च वैदिक एवेति पूजपक्षे—"यूपो वै यज्ञस्य दुरिष्टमामुद्धते तस्माष्ट्रपो नोपस्पृश्ययतः" इति प्रतिषिध्य पश्चादिदमुच्यते 'प्रयोकमुपस्पृश्योः" दित्यादि प्रतिषेधश्च रागप्राप्ते लौकिके, वैदिकस्य विद्वित्तत्वेन प्रतिषेधानईत्वात् प्रतिषिद्धानुष्टाने प्रत्यवायोत्पत्तेः प्रतीकारापेक्षायां प्रायिश्वत्तिविद्यरेक्षित्रार्थों भवित तस्माङ्कोकिके प्रायः शिवत्तिनिति सिद्धान्तः। तथा हि जैमिनिः—लौकिके दोषसंयोगादपृश्वत्ते हि चेष्यति निमित्तेन प्रकृतौ स्यादमागित्वाव (११३११)। सुत्रार्थस्तुलोकिके उपस्पर्शने अर्थविधिः स्याद्देषसंयोगात्, कथं दोषसंयोगः, हि यसमादपृश्वत्ते प्रतिषिद्धस्पर्शने तेन निमितेन विधीयते मन्त्रः प्रकृतौ प्रतिषेधस्यामागित्वादोषनिनिवात्यर्थत्वाङ्कौकिक एव स्यादिति।

(२) अत्र मीमासा—खडेवाल्यां जोषणं च छेदनं तक्षणाच्छ्यौ । स्युर्वा नो. चोदकात्स्युर्नो वैयथ्यांच विरोधतः ॥ ( जै० न्या० मा० १०।२।४०)

(३) ऋ० ३।८।१॥

```
काशी संस्कृत सीरिज़ प्रन्यमाला
  त्रगद्दोशोध्यधिकीष्णीकृष्य by विश्व Samai Foundation Chennai and eGangotri
  टिप्पणी सहितम् ।
                                                     ( न्यायविभागे २ ) इ० २००८
  इाव्यकलपकतानुत्तिः। श्रीअमरचन्द्रयतिनिर्मिता अरिसिङ्कृतसूत्रसिहता।
                                                  (अलङ्कारविमागे ४) इ० १-४
  वैयाकरणसिद्धान्तचन्द्रिका । श्रीरामाश्रमप्रणीता । श्रीसदानन्द्कृत-सुबोधिन्या,
 श्रीलोकेशकरकृत-तत्त्वदीपिकया व्याख्यया च सहिता । पं० श्रीनविकशोरशास्त्रिणा-
 निमित्रया चक्रधराख्य सहत्या टिप्पण्या अन्ययाथेमाख्या लिङ्गानुशासनप्रक्रियया
  डणादिकोषेण च सहिता।
                                             ( ज्या० वि० ११ ) संपूर्ण । रू० ५-०
 न्निप्रारहस्यम् ( महात्स्यखण्डम् )।
                                                ( पुराणेतिहास वि० १ ) इ० ५--
 भापस्तम्बधर्मसूत्रम् । श्रीमद्धरदत्तमिश्र विरचितया उज्ज्वलाख्यया वृत्त्या
 पंचलितम ।
                                                (कर्मकाण्डविमागे ७) ६० ४--
 भवच्छेदकत्वनिक्किः । श्रीजगदीशतकौछङ्कारकृताः । न्यायाचार्यं श्रीशिवदत्त-
 विश्वविरचित गंगारुयन्यारुया टिप्पणी सहित: ।
                                                     ( न्याय वि० १३) ६० १--४
 (१) संस्कारदीपकः । म० म० पण्डित श्रीनित्यानन्दपन्त पर्वतीय विराचितः ।
 गणेशपुजादिमहयागान्त-पूर्वाङ्ग निरूपणात्मकः प्रथमोभागः। (कर्म०वि० ८)६० ६००
  (१) संस्कारदीपकः।
 गर्भाधानादिकशाचान्तसंस्कारनिरूपणात्मकः द्वितीयोमागः।
                                                                     50 3-0
                                               तुलादानादि-मुलंबान्स्यादि
 निरुपणान्यकः नाय परिशिष्टदीपकः तृतीयोभागः।
 वर्षकृत्यदीपकः । कालनिर्णयवतोचापने सहितः । म० म० पण्डित नित्यामन्द पन्त-
 र्षतीय विरचितः।
                                                      (कम्मं वि १) इ० ३—८
। बीतसूत्रम् । श्रीमन्महर्षि-लाट्यायनप्रणीतमप्तिष्टीमान्तम् । (कर्म० वि० १०) ६० २—०
 ग्ठचम्पूः अथवा दमयन्तीकथा । महाकविश्रीत्रिविकमभट्टविरचिता । विषमपदः
 प्रकाशाख्यच्याख्यया सहिता । भावबोधिनी टिप्पणी सहिता । (का० वि०१६) ६०१-४
 श्रीब्रह्मसूत्रम् । श्रीभगवित्रम्बार्कं महासुनीन्द्रविरचित वेदान्तपारिजात सौरभा-
 ख्यसञ्जवाक्यार्थेन श्रीश्रीांनवासाचार्यचरणप्रणीत श्रीवेदान्तकौस्तुभभाष्येन च
 सनाथीकतम् । (श्रीनिम्बार्कभाष्यम् )
                                                 (वेदान्त वि० १०) ६० ३--
वाग्वछभः । श्रीमता दैवज्ञावेसरेणागममार्मिकेण कविपुक्तवेन दुःस्भन्ननविद्वा
विरचितः, तत्स्रतेन बहुशास्त्रपारगेण कविचक्रवित्तना महामहोपाध्यायेन देवीप्रसाद-
पण्डितप्रवरेण कृतया वरवणिन्या टीकयोपस्कृतः । ( छन्दः शास्त्र वि० ४) ६० २ -- ८
सिद्धान्तलक्षणम् । श्रीजगदोशतकांलङ्कारकृतम् । न्यायाचार्यं श्रीशिवदत्तिश्र-
                                                (न्याय विमागे ४) ) ६० १-6
विरचित गंगाख्यव्याख्या टिप्पणी सहितम् ।
वेदभाष्यभूमिकासंप्रहः । ( सायणाचार्यविरचितानां स्ववेदभाष्यभूमिकानां
                                                    [ वेद० वि० ५ ] ६० २-८
                                                 ( व्या० वि० १२) ६० ५-०
माधवीयधातुवृत्तिः। श्रीमत्सायणाचार्यावरविता ।
बौधायनधर्मसूत्रम् । श्रीगोविन्दस्वामिप्रणीतविवरणसमेतम् । [कर्म॰वि॰ ११] ६० ४--०
ताण्ड्यमहाब्राह्मणम् । सायणाचार्यविरचितमाष्यसिंहतम् । (वेदवि० ६ ) ६० १२-००
न्यायमञ्जरी । जयन्तभट्टकृता । न्याय-ज्याकरणाचार्येण पं सूर्यनारायणशास्त्रिणा
                                                  [स्या० वि० १५] ६० ८--०
कृतया दिव्यण्या समेता । सम्पूर्ण ।
शारदातिलकम् । श्रीमदाघवभट्टकृतपदार्थाद्द्राटीकासहितम् । (तन्त्र॰वि०१) रू० ५-०
मन्त्रार्थदापिका । म० म० श्रीराञ्चन्निर्विता । सटीक । (वेद० थि० ७) र० २--०
शब्दशक्तिप्रकाशिका । श्रीमजगदीशतकीलङ्कारविनिमिता । श्रीकृष्णकान्त-
विद्यावागीशकृतया कृष्णकान्तीटीकया श्रीमद्रामभद्रसिद्धान्तवागीशविरचितया
रामभद्राटीकथा च समल्ङ्कता । पं दुण्ढिराजशाम्बिङ्कतथा आत्रोपयुक्तया
                                                     (न्या वि० १६) ६० ४--
विपमस्थकटिप्पण्या मुलकारिकाथन च सहिता।
```

ात्।

[:

1(5

या -

देके

**H**:.

ञ्चते

दे ।

ष्टाने

ाय-| द्यते

धिः

तिन

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ११० योगवर्षानम् (पातञ्जलदर्शनम् ) भगवत्पतञ्जलिरचितं, राधवानन्यसरस्वतीकृत-"पातअलरहस्याख्य"टिप्पनीयुक्तया द्वादशदशनकाननपञ्चाननवाचन्पतिमिश्रवि. रवितया "तत्त्वनैशारद्याण्व्याख्यया भुषितेन िज्ञानिसञ्जनिमित"योगवात्तिक". समुद्रासितेन मधुपुरीयकाविलमहस्थस्वामिह रिहरानन्दारण्यकृतभास्वतीवृत्त्या सहितेन भगवच्छीकृष्णद्वैषायनवयासदेवोपज्-"सांख्यप्रवचन" भाष्येणोद्योति-तम्, प्रदेशविशेषेषु श्रीमन्माध्वसम्प्रदायाचार्य-दार्शनिकसावंभौम-साहित्यः दर्शनायाचार्य-तर्वरतन-न्यायरतन गोस्वारिदामोदरशास्त्रिणा विहितया टिप्पत्या "पातञ्जलप्रभा"नामिकया भूमिकया च संविलतम्। १११ सारस्वत व्याकरणम् । अनुभृतिस्वरूपाचार्य्यप्रणीतम् । श्रीचन्द्रकोत्तिसृति प्रणीतचन्द्रकीर्तिनाम्न्या सुबोधिकया न्यार यया, श्रीवासुदैवसहविरचितप्रसादाः ख्यटीक्या च समन्वितम् । कवितार्किकोत्कल-यास्क श्रोनविकशोरशास्त्रिणा निर्मितया मनोरमावितृत्या च समुद्रासितम् । ( व्या. वि. १३ ) सम्पूर्णम् । ६० ३-० ११२ सामान्यनिरुक्ति-गादाधरी-गृढार्थत्त्वालोकः । पं० कुलप्ति झोपाख्य-श्ली-धर्मदत्त [ श्रीबद्धा झा ] शर्मविरचितः। ( न्या. वि. १७) वि १-८ ११३ जागदीशी पक्षता । गंगाख्यव्याख्या टिप्पणीसहिता । ( न्या. वि. १६ ) इ० १-८ ११४ मन्स्यतिः। कुल्लुकभष्टकृतमन्वर्थमु कावलान्याख्यया काशीस्थगवर्शसेन्ट कालेज व्याकरण-मोमांसा-धर्मशास्त्राध्यापकेन पं नेने इत्युपाद्व गोपालशास्त्रिसंगू होतपरिशिष्टिटपण्यादिभिरपि सहिता । सम्पूर्णम् । ( धर्म्भशास्त्र. वि. ३ ) रू० २-४ ११५ व्युत्पत्तिवादः । श्रीमद्गदाधरभट्टाचार्यचक्रवर्तिविरवितः । वैयाकरणशिरोमणि गुक्क श्रीवेणीमाधवशास्त्रिरचित् [ शास्त्रार्थ-परीक्षोपयोगि ] शास्त्रार्थकला दीका सहितः। (न्या. वि. १९) क्० २-० ११६ भामतो । ब्रह्मसुत्रवाङ्करभाष्यव्याख्या सर्वतन्त्रस्वतन्त्रश्रीमद्वादस्पतिमिश्रविरः विता। न्यायाचार्य पं॰ दुण्डिराजशाहिणा सङ्कृत्वितया विषम्स्थलिटिपण्या सम् सम्पूर्णः । (वेदान्त वि० ११) ६० २-८ ११७ जनमपत्रदीपकः । सोदाहरण-सटिप्पण-हिन्दोटीकासहितः। ज्यौ० पं० श्रीवि न्ध्येश्वरीप्रसादद्विवेदिना विरचितः। (ज्यो. वि. ५) रु००-११८ गोभिलगृह्यसूत्रम् । सटोकम् । ( कर्मकाण्ड वि० १२ ) रु ३-११९ सिद्धान्तकौमुदी । व्याकरणाचार्य नेने पं गोपालशास्त्रि विरचित सरला टिष्पण्या सहिता । "रुपलेखनप्रकार-पङ्किलेखनप्रकाराख्य परिशिष्ट सहिता च। स्त्रीप्रस्ययान्तो भागः। ( व्या० वि० १४ ) रू० १-१२० कात्यायनग्रुलबसुत्रम् । कर्कभाष्य-महिधरवृत्ति सहितम् । (क्रम्मे वि० १४) रू० --१२१ व्यक्तिविवेकः । श्रीराजानकमहिमभट्टकृतः । श्रीराजानकरुय्यक्कृत व्याख्यया साहित्याचार्य पं० श्रीमधुसुद्दनशास्त्रिरचित मधुसुद्दनीविवृत्या च समुद्राविता रू० १ १२२ श्राद्धविवेकः । श्रीरुद्धधरकृतः । वेदाचार्यं पं० अनन्तरामशास्त्रि कृतः टिप्पणी सहितः। (कम्म० वि०१३) रु०१-१२३ सांख्यतत्त्वकौमुदी। पण्डितराज श्रीराजेश्वरशास्त्रिदाविड सहोदयनामाज्ञया न्यायाचार्य श्रीहरिराम गुक्क विरचितया "मुपमाख्य" कौमुदी व्याख्यया समलङ्कृता । (सांख्य वि०२) रु० १-१२४ वाक्यपदीयम् । श्रीमर्नृहरिमहावैथाकरण विरचितम् । न्याय-व्याकरणाचायं पं० श्री सूर्यनारायण शर्म शुक्तेन विरवितया भावप्रदीपाछ्य व्याख्यया टिप्पणेन व संपादितम्। (ब्रह्मकाण्डम्)। ( व्या० वि० १५ ) रु० १-पाष्ठिस्थानम्-चौख्रमा संस्कृत पुस्तकालय, बनारस सिटी।

अस्ति तालाब

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Entered in Database

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

MAYMENT PROCESSED TY ANIS BOOK BINDER

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

